# निवेदन

#### \*\*\*

आज प्रायः दश वर्ष पीछे साहित्य संवर्द्धिनी-समितिकी यह पुस्तक हिन्दी-संसारके सम्मुख उपिषत करनेमें संकोच और हर्प दोनों होते हैं।

जिस समय में श्रीविशुद्धानन्द-सरस्वती-विद्यालयके थर्ड क्वासमें पढ़ता या, गर्मियोंकी छुट्टीमें मेरे पूज्य गृह शिक्षक श्रीमान् गिरिजाकान्त लाहिरी महोदयने—जिनके अनवरत उत्साह और उपदेशके कारण ही में कुछ विद्या-लाभ कर सका हूं सुझे Macmillan's Science Primersको दो पुस्तकें (Chemistry और Physics Primers) पढ़नेको दीं। मैंने उन्हें स्वयं अवकाशको समय पढ़ा। इनके पढनेसे मैंने इन विपयोंके सिद्धान्तोंका ज्ञान भी प्राप्त किया और मुक्ते उपन्यास पढ़नेका सा मनोरजन भी हुआ। जिस समय में Intermediate in . Science के हासमें पढ़ता था, मुक्ते इन विषयों के सिद्धान्तों को जानतेके कारण आगेके विषयोंको समभनेमें अत्यन्त सुगमता होती थी और मैं अपने अध्यापकके ज्याख्यानोंको अच्छी तरह समम् सकता था।

उसी समयसे मेरी इच्छा हुई कि इस विज्ञान प्र'थमाला (Science Series) के दश विषयोंकी दश पुस्तकें यदि हिन्दीमें

प्रकाशित कर दी जाय तो हिन्दी-भाषा भाषी यालकों और साधारण जन-समुदायको अन्यन्त लाम पहुचे। ये दश पुस्तर्के निम्नलिखित विषयोंपर हैं :—

- १ विज्ञानकी वारम्मिक भूमिका (Introductory)
- २ रमायन शास्त्र (Chemistry)
- ३ भौतिक विज्ञान (Physics)
- ४ प्राकृतिक भूगोल (Physical Geograph y)
- ५ भूगर्भ विज्ञान (Geology)
- ६ गरोर विज्ञान (Physiology)
- ७ वनम्पति विद्यान (Botany)
- ८ ज्योनिप विज्ञान (Astronomy)
- ् ६ अर्यशास्त्र (Economica)
  - १० तर्कशास्त्र (Logic)

ये सभी पुस्तकें अपने अपने विषयोंके सर्वविषयात जगन्-प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं और इनमें फठिन फठिन विज्ञानके मूल सिद्धान्त इतनी सरल भाषा,सरल रीति और विज्ञों द्वारा समक्ताये गये हैं कि साधारण युद्धिके यालक और जन-साधारण अध्यापककी सद्दायता विना भी उन्हें अच्छी तरह समक सकते हैं। मेरी सम्मतिमें सरल युद्धि यालकोंको विज्ञानके मूल सिद्धान्तोंको भी समकाना यहुन कठिन कार्य्य है और यह काम यह यह विद्वानों द्वारा ही हो सकता है।

अंगरेजीमें इस ग्रंथमालाकी पुस्तकें पिहले पिहल सन् १८७८

ई० में प्रकाशित हुई थीं। इसके बाद एक एक पुस्तकके दश दश बीस बीस हजार प्रतियोंके बीस तीस संस्करण आजतक प्रकाशित हो चुके हैं। जिस अंगरेजी भाषामें एक एक विषयके हजारों ग्रन्थ बराबर निकला करते हैं उस भाषामें इस ग्रन्थमालाके इतने संस्करण प्रकाशित होना ही इस मालाकी श्रेष्ठताका प्रमाण है।

मेरे अमुरोधसे मेरे मित्र वावू दुर्गाप्रसादजी खेतान एम० ए०, बी॰ एल॰, एटर्नी-ऐट लाने दश वर्ष पहले Astronomy Primer का तो अनुवाद कर दिया था। इस पुस्तकको हिन्दी-संसारने पसन्द किया और हिन्दी-साहित्य सम्मेलनने भी इसे अपनी परीक्षाकी पाठ्य-पुस्तकों में स्थान दिया है।

अव हमने इस ग्रन्थमालाकी वाकी नव पुस्तकोंको प्रकाशित करनेका भी संकल्प किया है और दो तीन पुस्तकों (Geology, Economics Primers) का तो अनुवाद भी हो चुका है। यदि हिन्दी-संसारने इस पुस्तकको पसन्द किया तो ये सभी पुस्तकों शीघ ही प्रकाशित की जायंगी।

अव शायद हमारे पाठकोंको यह जाननेकी उत्कर्छा होगी कि साहित्य-संवर्धिनी-समिति द्वारा प्रकाशित सभी पुस्तकोंका हिन्दी-संसारने आदर किया तोभी इस समितिका कार्य्य इतने दिनों शिथिल क्यों रहा। अंगरेजी भाषामें उत्तमोत्तम,सचित्र और अच्छे का गजपर छपी हुई सस्ती पुस्तक-मालाओं (जैसे Everyman's Library, Nelson's six-penny-series इत्यादि) को

देखकर मेरे चित्तमें संकल्प हुआ कि यदि हिन्दीमें उत्तम और सस्ती पुस्तकें निकलें तो हिन्दी भाषाकी कुछ सेवा यन सके। मेरा यह सिद्धान्त बरावरसे हैं कि कागज घटिया लगाकर और छपाई जिल्द वगैरह घटिया दे पुस्तकोंका मूल्य सस्ता कराव यथार्थ सस्तापन नहीं है। मेरा तो ध्यान है कि उत्तम कागज तथा अच्छी छपाई, अच्छी जिल्द और चित्रोंसे सुसज्जित पुस्तकोंको सस्ती मूल्यमें वेचना ही सच्चा सस्तापन है। (The cheapest and the best) इस उद्देश्यको ध्यानमें रखते हुए मेरा विचार एक प्रनथ प्रकाशक समिति बनानेका हुआ था। मैंने अपना विचार अपने मित्रोंसे प्रकट किया। उन्होंने इसे पसन्द किया और एक फराड भी खोला गया। फिर हमने इतनी पुस्तकें प्रकाशित कीं:—

(१) लोकरहस्य—( जिसका कि वंगलासे अनुवाद स्वयं मैंने किया था ) मूल्य 🔊 ॥

इस पुस्तकको हिन्दी संसारने इतना पसन्द किया कि हमारे संस्करणके वाद ६स पुस्तकके दो संस्करण कलकत्ते और एक वम्बईसे प्रकाशित हुए हैं, यद्यपि मूल्य हमारे मूल्यले बौगुना और छगुनातक रखा गया है।

- (२) ज्योतिप-शास्त्र—यावू दुर्गाप्रसादजी खेतान एम० ए०, घी॰ एछ॰, एटर्नी-ऐट ला द्वारा अनुवादित—मूल्य ।।) कागजकी जिल्हा
  - (३) रणधीर प्रेमगोहिनी नाटक—स्वर्गीय लाला श्रीनिवास दास इत । मूल्य ह)

- (४) नेत्रोन्मीलन नाटक—ले॰ पिएडत श्यामविहारी प्रिम प०, पिएडत शुकदेव विहारी मिश्र वी॰ प०। मूल्य
  - (५) शिवावावनी सटीक छै॰ वावू राधामोहन गोकुलजी मूल्य /
- (६) श्रीमद्भगवद्गीता—श्रीयुत वावूराव पराड़कर कृत टीका सहित। मूल्य /

इसकी दश हजार प्रतियां प्रकाशित की गयी थीं जो . छ महीनेमें ही विक गई'। श्रोमद्भगवद्गीताका हिन्दी भाषा -सहित इतना सस्ता संस्करण शायद अभीतक प्रकाशित न-हुआ।

(७) अमेरिकाके स्वतन्त्रतादाता जार्ज वाशिंगटनका जीव चरित्र—यह अधूरा छपा हुआ रह गया।

समितिके कार्यके वन्द होनेका कारण धनाभाव तो था नहीं इसका सम्पूर्ण भार मुम्लपर था। जिस समय समिति गयी उस समय तो में कालेजमे पढ़ता था। पीछे वरके क बोक मेरे उत्पर पड जानेसे मुक्ते इतना अवकाश नहीं रहा इसका काम चलाया जाय, इससे इसका काम शिथिल गया। तीन वर्ष हुए नवस्वर १६२२ में प्रसिद्ध देशमक्त श्रीम जमनालालजी बजाज महाशय करुकत्ते पथारे थे। मैं उ मिलने गया था। वहां श्रीमान महावीर प्रसादजी पोहार भी हिन्दीके विषयमें बातचीत होनेपर मैंने अपने पुराने उद्देश कहा तो सभीने उन्हें पसन्द किया। मैंने वावू हां नजी

कहा जो इस समय हिन्टी पुस्तक एजेन्सोका कार्य कर रहे थे, वि आप हिन्दीमें उत्तम और सन्ते प्रत्थ प्रकाणित करें तो मैं पाच इजार रुपया इस कार्य्यके निये दे सफता है। उन्तेंने इसको स्वीकार कर लिया। मैंने रुपये उसो दिन वाबू जमनालालजीके गस भेज दिये। किन्तु कितने ही कारणोंसे पोद्दारजीको गोरखपुर चले जाना पड़ा और कोई कार्य्य नहीं किया जा

व्यापारके मत्भटमें मेरे लिये यह काम करना कठिन था। स्सिलिये रुपये योंही पढे रहे । पीछे मेरे चीर सहपाठी तथा मित्र गयू गगाप्रसादजी भोतिका एम० ए० ने हिन्टी पुस्तक भवनकी यापना की । मैंने उनसे इस कार्य्यको करनेका भार लेनेको कहा उन्होंने सहर्प स्वाकार कर लिया। इसलिये बाज यह पुस्तक **प्रापके सम्मुख उपस्थित होती है। मृत्यके विषयमें इतना लिखना** र्गचित समक्षता ह कि मेरा सिद्धान्त उत्तम कागज, उत्तम छपाई प्रौर उत्तम चित्रोंसे पुस्तकको सुस**िजत कर मृ**ल्य जितना कम हे सके उतनाही करना है । इस पुस्तकमालामें सिर्फ कागज, ङपाई और जिल्दका मूल्य पाठकोंसे लिया जायगा, लिखाई तथा चेत्रोंकी वनाने वगैरहका खर्च हमारे फण्डसे दे दिया जायगा। नेरी सम्मति और दूसरी पुस्तकें बड़े टाइपमें प्रकाशित करनेकी र्रे जिससे कि पढ़ेनेमें सुवीता हो । पाठकोंसे गिवेटन है कि उन्हें स पुस्तकमें जो त्रु टियानजर आवें उन्हें लिए मेजनेकी हपा करें जेससे दूसरी पुस्तकोंमें वे दूर कर दी जाय और सर्वा गसुन्दर और सुलभ वनाई जायं। मेरे परम मित्र वाबू प्रभुदयालजी हिम्मतिसहका ची० ए०, बी० एल०, एटर्नी-ऐट-ला और वाबू गंगाप्रसादजी भोतिका एम० ए०, ची० एल०, काव्यतीर्थने भी समितिके दुस्टी बनकर उचित सम्मति आदिसे सहायता की है।

कलकत्ता  ${ }$  १२७, हरिसन रोड  ${ }$ 

नारायणदास वाजोरिया ।



# सरल शरीर विज्ञान

#### पहला प्रकरण-१-१३

हमारे शरीरकी रचना-(१-६) शरीरके अट्स या अवयव (६) साल-चर्ची-िम्म्ली नाड़ोस्त्र (७) रक्तकी नालिया—पुट्टा-हड्टी-(८) —मज्जा—वक्षप्रल—उद्र-हसली—रीड—-वक्षोऽिष्य—पसलिया (६)—यकृत—पेट-अतिडिया—मूत्राशय (१०)—विसा-शय—श्रीहा—सिर—गर्दन—मोठ या होंठ—चिवुक—मस्हे—तालू—घाटी—खोपडी (११)—रीड (१९)—हवाकी नलो—वलको नली—टिल—पेर (१३)

#### दृसरा प्रकरण--१४-१६

गित अयवा चाल—हाथका गितका वर्णन—याहु—प्रग-एडास्थि—प्रकोष्ठास्थि (१५) अन्त प्रकाष्ठास्थि और प्रगएडास्थिके डोडका वर्णन (१६)—अस्थियन्थन और पेशियाँ या पुट्टे (१७) लमा या लसिका (१८)—अन्त प्रकोष्ठास्थि और विहे प्रकोष्ठा-स्थिका संवन्ध (१६)

## तीसरा प्रकृरस्—२०-२४

गति चिधि सञ्चालन तथा मांस-पेशी (२०)—मांस-पेशियोंका काम (२१)-मास-पेशियोंकी चनावर—मास पेशियोंका स्थान, मांस-पेशियोंके गुण (२२)-मांस-पेशियोंके सिकुड़नेका कारण-शरीरमें दो प्रकारकी गति—उसका वर्णन (२३) सेलोंका काम (२४)

# चौथा प्रकरण--२५-३१

रक्त या लोहू—रक्तका वर्णन—रङ्ग--वजन—श्रवस्था—गर्मी जाननेकी शक्ति—रक्तकी परीक्षा (२५)—परीक्षाका फल—रक्त-रस्त-जमनेपर रक्तकी दशा—रक्तके रेशे—रक्तकण—दो प्रकार—श्वेताणु—रक्ताणु (२६) रक्ताणुओंका वर्णन—संख्या—कणरज्जक—रक्तकी ललाईके कारण—चेहरा पीला पड़नेका कारण (२७)—श्वेताणुका वर्णन संख्या—रक्तका जमना (२८)—हिलानेसे जमना रक्तना—शरीरमें रक्त क्यों नहीं जमता (२६)—३०) गर्मीका न होना जमनेका,कारण नही—उवालनेपर रक्तका जमना (३१)

## पांचवां प्रकर्ण-३२-६०

रक्तका-दौरा—शुद्ध आर अशुद्ध रक्त—धमनी—शिरा—हृदय-शरीरमें स्थान-शक्छ--वनावट (३२-३३)—रक्तको गतिका कारण-हृटयकी कोठिरिया—दायां और वायां म्राहक कोष्ठ—दायां और वायां क्षेपक कोष्ठ—कपाट (३४-३५)—अशुद्ध रक्तकी निल्यां— उर्ध्व महाशिरा निम्न महाशिरा (३६)— वृहद्द धमनी (३७)— कपाटोंका वर्णन (३८)—हृद्यका सिकुड़ना और फैलना— धड़कन (३६)—रक्तका काम (४०-४१)—हृद्यकी आवाज , (४२)—रक्तका दौरा किस प्रकार होना है (४४-४८)—रक्तके सम्बन्धमें जानने योग्य वातें (४६-५०) कपाटका काम—जांब-(५१-५२)—रक्तकी नलियोंकी वनावट (५५) धमनो और नाडौ-स्यन्दन (५६ ५७)—केशिकार्ये – वर्णन--शकल—ितया (५६ ६०)

#### छठा प्रकरगा—६१-⊏६

स्वास लेनेकी किया—स्वास लेनेकी आवश्यकता (६१)— हवाका प्रभाव—रसायनिक जाच—रक्तमें हवा (६२-६३)— फेफडा—शक्ल—रङ्ग— वनावट—शिखर—तली (६५-६७)— स्वासमार्ग—नासिका—गला—स्वरयन्त्र—टेंटुआ—वायुवणाली —वनावट (६८७४)—स्वासकी कियाका वर्णन—फेफडोंका फूलना और सिकुडना—पसलियोंका घटना वढ़ना—सीनेकी लम्बाईका वढना (७५-७७)—स्वास लेनेकी अवश्यकता—प्रमाण (७८) हवाके तत्व—उपयोगिता—आविसजन—नाइदोजन— कार्वोनिक पसिड गैस—गैसोंकी प्रकृति-रासायनिक परीक्षा (७६--८३) हवासे रक्की शुद्ध—फेफडेकी किया (८४)

#### सातवां प्रकरण-=७-१२२

अन्तकी आवश्यकता-सेलोंको पौष्टिक पदार्थ देना—अन्तमें पौष्टिक पदार्थ-प्रोटीड—चर्चो—शक्कर—निमक—जल (८७८८) भोजन क्यों करते हिं—भोजनके कुछ नपूने (८६-६०) भोजन पकानेकी आवश्यकता—(६२) अन्त-मार्ग-मु ह-प्रनायट . जीम—दात—तालू—कण्ठ—गांठें—अन्त—प्रणाली—स्थान- बनावट (६६-६५) — पेट — पाकस्थली — चनावट (६६ ६८) अ'तिड्यां — छोटी – चड़ो- ग्राहाकुर (६६) — यकृत — पित्तस्थान (१००) — पाचन कियाका क्रम — लार या लावा — शकरपर किया-अन्न चवानेका प्रमाण — मुंहका काम (१०१-१०४) पेट आमाश-यिक रसका चनना — पेटकी दीवालोंका सिकुड़ना-फैलना-अन्नको पीसकर रस चनाना — गोली चनकर आगे वढ़ना — पेटमें भन्न कवतक रहता है (१०५१०७) अ'तिड्योंका वर्णन — काम — अन्नरस-मलद्वार (१०६-११०) मल — मलद्वारकी वनावट — किया — दुर्गन्धि (१११-११२ — भोजन करनेका समय — प्रयोजन (११३ आत्मोकरण — एकीकरण (११४-११६) — अन्नमें स्थित भिन्न पदार्थोंके पचनेका स्थान — अधिक शकरसे हानि (११०-११८) भोजनका अन्तिम परिणाम (११६)

#### 

मूत्राशय—मूत्राशयकी रचना—मूत्राशयका काम— मूत्रप्रणाली-उभार-अशुद्ध पदार्थी'का प्रहण करना-मूत्रनली-मूत्रका परिणाम-जाड़ा-गर्मी'-पसीनेसे मूत्रका सम्बन्ध।

#### नवां प्रकरण-- १३१-१३८

त्वचा या चमड़ा—चमड़े को वनावट (१३१) चर्म—उपचर्म (१३२) चमड़ेकी गांठें (१३३)-गांठोंका काम—पसीना और तेल-(१३४—१३५) वाल—बालकी गांठें—भिन्नभिन्न प्रकारके बाल (१३५-१३६) नह या नख (१३८)

#### दश्वां प्रकरण-१३६-१५१

मन्तिष्क-गरीरका राजा-पोपडी या ढकना (१४०) चृहत् द्यौर लग्नु मन्तिष्क-दाहिना गोलार्घ-वाया गोलार्घ-गोलार्घ भाग-यनायट-(१४१) वातसूत्र-नाडीसूत्र-नाडीसूत्रकी रचना-गान तन्तु-सुपुम्ना (१४२ १४४) नाडीसूत्रका काम-सम्याद ले जाना लेथाना (१४५-१४६) धूसर पदार्थ-त्रेमेंटर-ग्रायितिनगित-(१४७)-नाक-(१४८) आप-परदा-प्रकाश रिम्नरद्धपडना है-दूरकी चीज और नजदीककी वस्तुके दिखाई हैनेके कारण (१४६-१५०) कान (१५१)

सरल पारिभाषिक शब्द-१५२-१५=



इस संसारमें जिस तरफ चाहे आंख उठाकर देखिये आपको दोही तरहके पटार्थ दिखाई देंगे। एक तो वे जो चल फिर और हिल डोल सकते हैं और दूसरे वे जो चल फिर तथा हिल डोल नहीं सकते। एकको चैठन्य तथा दूसरेको जड़ पदार्थ कहते हैं।

इस तरह संसारके सभी पदार्थ दो हिस्सोंमें वट गये, जड़ और चैतन्य। सम्प्रति हम जड़ पदार्थका विचार छोड़ देते हैं और नेव रु चैतन्य पदार्थको लेकर आगे वढ़ते हैं। परोक्षा करनेसे हमें मालूम होता है कि इस चैनन्य पदार्थके भी अनेक मेद हैं। इनमें दो प्रधान हैं। एक तो वे जो आपसे आप हिल डोल सकते हैं, जैसे, मनुष्य, पशु, पक्षी और दूसरे वे जो दूस-रोंकी सहायता विना हिल डोल नहीं सकते, जैसे, पेड़, पीधे तथा लतादि । इस तरह चैतन्य पदार्थके भी दो भाग हुए, वनस्पति तथा प्राणी !

इस पुस्तकमें हम केवल प्राणिवर्गपर विचार करना चाहते हैं और इसलिये अन्य वर्गों को अलग रखकर प्राणिवर्गको ही अपने सामने रखते हैं।

प्राणिवर्ग उस वर्गको कहते हैं जिसमें नेवना हो स्त्रीर साथ ही जो श्रपनेसे स्त्राप हिल डोल सके तथा स्त्रपनी किया स्त्राप कर सके।

इस परिभाषाको पढते ही यह प्रश्न उठता है कि प्राणिवर्गमें कौनसी ऐसी शक्ति है जिसकी सहायतासे वह अन्य पदार्थों और वर्गों से विशेषता रखता है तथा उस विशेषताका ज्ञान हमें क्योंकर मिलता है।

पहली विशेषता तो यह है कि प्राणिवर्गका प्रत्येक जीव आपसे आप हिल डोल सकता है। उसे किसीकी सहायताकी आवश्यकता नहीं रहती। यिट उसे किमीकी सहायताकी आवश्यकता पड़ती है तो या तो यह प्राणिवर्गका नहीं है या प्राणिवर्गक का होता हुआ भी जीवहीन है। उदाहरणके लिये किसी पेडके पत्तेको ले लीजिये। उसे पेडसे तोड़कर अपने घरमें किसी ताखपर रख दीजिये। जब कमा आप देखियेगा पत्ता वहीं पड़ा मिलेगा। यदि किसी दिन पत्ता वहां नहीं दिखाई देता तो निश्चय जानिये कि या ता हवा पत्तेको उड़ा ले गई या

झरके किसी व्यक्तिने पत्ते को उठाकर कहीं रख दिया। पर यदि चूहेको पकडकर आप उसी ताखपर रख दें तो आप देखेंगे कि आपके हाथसे वह अलग हुआ कि रेंग भागा। वह झण भरके लिये भी स्थिर नहीं रह सकता। पर यदि वही चूहा जमीनपर या और कहीं रख देनेके बाद भी न हिले डोले तो समक्त लीजिये कि वह मर गया है, उसमे जान नहीं रह गई है।

पर आजकल बाजारमें रेलगाड़ी आदि अनेक तरहके खिलीने विकते हैं जो आपसे आप चलते हैं। रेलगाडीमें ताली दे दीजिये और वह दौड़ पड़ेगी। पर जहा नाली खनम हुई वहीं वह रुक जायगी। फिर उसे आगे बढ़नेका साहस नहीं। यदि आप उसे फिर दौड़ाना चाहते हैं तो फिर ताली भरिये और वह दौड़ने लगेगी। पर जीवधारी पदार्थके लिये इस तरह ताली अरनेकी आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ती।

दूसरी विशेषता यह है कि हममें गर्मी भरी हुई है। भीषण-से भीषण जाड़ा पड़ रहा है, सर्दोंके मारे हाथ पैर ठिटुरे जा रहे हैं. किसी वस्तुको छूना कठिन है, इस अवस्थामें भी आपके शरीरमें गर्मी है। आजमाइशके लिये थोड़ी दूर दौड़ आइये और परीक्षा कीजिये या किसी ऐसे कपड़ेको अपने यदनपर डाल लीजिये, जो ठएढा हो गया है। थोड़ी देखे बाद कपड़ा आपको गरम मालूम देगा। हम कपड़ा इसलिये नहीं पहनते या ओड़ते कि हम अपने यदनको गर्मी पहुंचार्वे। हमारा वालिक उड़ेश्य उस गर्नीकी स्त्रा है जो हमारे शरीरमें स्वत मीडूबही। हमारे शरीरमें एक तरहकी ब्रिग्न है जो हमें भी गर्म रहती है जीर हमारे बास पासके उन पत्रायों को—दी हमारे संस्तिमें बाज है हैं—गर्न रहती है।

इस नव्ह समी नजीव प्राणी चाहे वे मनुष्य हों. पशु हों या पूर्वी हो घोड़े बहुन गर्म अवश्य रहते हैं। क्टिनोर्ने गर्मी अधिक एती है जीर किन्नोंने कम। क्लिने बानवरों-जैसे मेडक, क्छम और मगर्में नो इतनी कम गर्मी रहती है कि सांघारण स्पर्रेंबे मानूमही नहीं हो सकता कि रनमें गर्मी है, पर यदि यन्त्र— धर्मार्म इरले-परीला कीजिये तो दूसरे ही छण। सामको विदित हो जायमा कि इनमें भी गर्नी है। पर यह गर्मी तमीतक स्ती है द्ववत्र प्रापी जीवित रहना है। उसने मस्नेने सायही शरीर-की गर्नी भी गापद हो जाती है। किसी प्राणीका परना जेना भी हम हली तरह झानते हैं। उसे संबाहीन तया हिल्दे डोलते न देखकर हम तुल उत्तकी गर्मीकी परीक्षा करने लग जाते हैं र्बोर दर उनका गर्नर गर्म नहीं मालूम होता तो हम कर्ते हैं कि बह प्राची नर गया। इससे यह विजित हुआं हि मरने और र्झनें गर्नीना होना या न होना एक प्रयान नार्य है।

इत दोनों विशेषनाओं की परीक्षा करने से हों प्राणिवर्ग के सन्दत्यमें इतनी दानें मालून हुईं—(१) उसमें गर्नी है। (२) यह आपसे आप चन निर सकता है। (३) आपसे साथ चलने किरने किये यह गर्नी आवत्यक है सर्योद हम कोग तमी उक चल फिर सकते हैं जयतक यह गर्मों मौजूद रहती है। (४) इस गर्मोंका यही प्रयोजन है कि हम लोग आसानीसे हिल डोल सकें।

हमने उत्तर जो परिणाम निकाला है वह कदाचित स्पष्ट न हो और पढ़नेवालोको हमारा अभिपाय समध्तेमें कठिनाई प्रशीत हो ईससे हम दो एक और उदाहरण देकरअपनाअभिप्राय स्पष्ट कर देना चाहते हैं। रेलगाड़ीके इञ्जनको ले लीजिये। इसमें जीव नहीं है पर गर्मी है और आपसे आप चलता है तथा तमीतक चलता हे जरतक गर्म रहता है। इसे चलानेके क्षिये हमें क्या करना पड़ना है । भट्टे में हम पत्थरका कोयला जलाते हैं। इससे हीजका पानो खोलने लगता है। पानीसे भाफ यन यनकर उठना है और बाहर निकलनेके लिये जोर मारता है। इश्रर साराका सारा इज्जन गर्म हो उठता है। भाफके जोरने पिस्टन चल पडना है। जबतक कोयला जलता रहेगा इञ्जन चला करेगा। कोचला समाप्त हुआ और गर्मी गायव हुई कि इञ्जनको गति भी रुकी।

ठीक यही अवस्था हमारे शरीरकी है। हमारे शरीरको गर्म रखने और चलानेके लिये भी शरीरके भीतर वरावर आग जला करनो है और उस आगको गर्म रखनेके लिये हमें भी वरावर ई अन क्सेंकना पड़ता है। आखिर हमारे भोजन करनेका क्या अभिनाय है? हमारा भोजन भो एक प्रकारका ई अन ही है। यदि हम दो चार दिन तक भोजन न करें तो हमारी अग्नि मन्द पड़ जाती है, हम कमजोर होजाते हैं, हमारे शरीर में हतनी गर्मी नहीं रह जाती कि हम चल फिर सके। इतनी समानता होते हुए भी रेलगाडियों के इलनो और हमारे शरीर में चड़ा भारी अन्तर है। उस अन्तरको जिस शास्त्र द्वारा हम जानते हैं उसे हम शरीर विज्ञान कहते हैं। शरीर विज्ञान हमें चनलाता है कि हम जो अन्त धाने हैं यह कोयलेका काम किस तरह देता है, अन्त और पानी दोनों साथ मिलकर शरीरकी अग्निकों किस तरह चढ़ाते हैं और वे फिर शरीरमें किस तरह समा जाते हैं, क्या कारण है कि हम अपने शरीरकों अपनी इच्लाफे अनुसार जियर चाहे, जिम तरह चाहें, जितना चाहें. चला फिरा सकते हैं।

इसके जाननेके पहले हमें अपने शरीरफे प्रत्येक अट्टा या अवययका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

#### हमार शरीरके अन या अवयव

चरोंमें छोटे वचे बहुत्रा गीला मिट्टी लेकर ियलीना बनाते हैं। कोई बूहा बनाता है, कोई धरगोश बनाता है और कोई फुछ बनाता है। वचे मिट्टीका एक लोंटा लेकर उसे पीटते हैं और पीठ तथा पेट बनाकर उसे धटकी जगह खड़ा कर देते हैं और उसके सहारेके लिये दो और मिट्टीके टुकड़े उसके नीचे खड़े कर देते हैं जिन्हें वे पैर कहने हैं। उत्परकी तरफ दो टुकड़े लगा देते हैं और उन्हें हाथ कहते हैं। सबसे ऊपर एक गोल लोंदा रख देते हैं और उसे सिर कहते हैं। इस तरह बच्चे हर घड़ीमें आदमीकी शकल वनाते और विगाड़ते हैं।

पर शरीरकी बनावटमें नेवल ऐसी ही वातें नही रहती। प्रत्येक अङ्गकी वनावट भिन्न भिन्न रहती है। जिस अङ्गको जितना कामं करना पड़ता है उसीके अनुसार उसकी वनावट भी होती है। मान लीजिये कि हम हाथकी वनावट जानना चाहने हैं। किसी मुद्के शरीरसे हाथ काटकर सामने रखिये। सबसे ऊपर हमें वालदार चमड़ा दिखाई देगा। इसे <sup>साल</sup> कहते हैं। इसें चाकू या अन्य किसी औजारसे काटिये और घोरे घीरे इस-को अलग कींजिये। (जीवित अवस्थामें इस खालसे रक्त निः कलता है। ) अलग करनेपर हमें मालूम होता है कि खाल नीचेके पदार्थमें सटी रहती है। खालके हटा छेनेपर चर्ची दिखलाई देगी। यह पीली और चिकनी होतो है। जो प्राणी जिनना ही मोटा होगा उसमें उतनी ही अधिक चर्ची होगो। चर्चीके ऊपर वड़ोहो पतली और चमकीली चाद्रे रहती है जो चर्चोंको ढके रहती है और जिसमें चर्वीकी गाटे फंसी रहती हैं। इसे ब्रिही कहते हैं। इसी फिल्लीमें सूनकी भांति पतले और सफेद तन्तु दिखलाई देंगे। वे इतने चिमडे होते हैं कि खींचनेसे जल्टी टूटते नहीं। इन्हें नाड़ीसूत्र कहते हैं। इन नाड़ोस्त्रोका जन्म मस्तिष्क-से होता है। ये ऊपरसे नीचेकी ओर जालकी भाति चमड़ेमें फैले हैं। खाल और चवींके वोचमें रंग विरंगी

नालिया दिखलाई देती हैं। ये भीतरसे खोखलो दिखलाई देगी । जीवित अवस्थामें इनमें रुधिर चहना है। इन्हें रक्तकी नालिया कहते हैं [देखो चित्र नंश्व ]। ये नालियां दो तरहकी होती हैं- एक लाउ और दूसरी नीली । परलीमें पवित्र रक्त वहना है और दूसरीमें अपवित्र । आगे चलकर इसका विम्तृत विवरण दिया जायगा। इस म्बिली सीर चर्चीके हटा देनेपर हमें मासपिएड दिगाई देगा। इस मासपिएडको पुड़ा कहते हैं [देखो चित्र न० १]। यह छोटे छोटे वएडलेंमें यटा हुआ है और पतली फिल्लीके महारे एक दूसरेसे बंबा है। इसकी लम्याई और चौडाई भिन्न भिन्न नरहको होती हैं। प्रत्येक अद्भर्मे ये लम्पानमें पाये जाते हैं। इनके बोचमें फिल्लिया होता हैं। क्हीं कहीं इनमें चर्वीं भी पाई जाती है। पुट्ट में भी रक्तकी नाडिया और नाडीसूत्र होते हैं। ध्यानसं देपनेसे मालूम होगा कि ये वाहरसे भीतर जाने हैं और भोतरसे वाहर आते हैं। पुद्दादोनों सिरोंगर बता रहता है और बीचमें लुझ या ढीला रहता है। पर इन्हें काटकर हटाना सदल नहीं है। थापसमें ये इस नरह जुटे रहते हैं कि इनको काटकर हटानेमें वड़ा परिश्रम करना पड़ता है। मांस या पुर्हेको काटकर हराते ही हमें उसके नीचे कडी चीज मिलती है। यह इतनी फड़ी होनी है कि मास या चर्चीं की तरह हम इसे चाकृसे नहीं काट सकते। इसे हट्टी कहते हैं दिखो चित्र नं० २]। इड्डीके ऊपर एक फिल्ली लिपटी रहती है। हड्डीकी आरीसे काटकर

# सरल श्रोर विज्ञान



इस चित्रमेयह दिखलाया गया है कि गरीर मरमे पुडे किस नरह वण्डलोंकी भाति विछे रहने हैं

चित्र नं ।



दो टुकड़े कीर्जिये। बीचसे वह खोखली दिखाई देगी। इस खोखलेमें चिकना, गुलाबी, लसदार और ढोला गुद्दा भरा रहता है। इसे <sup>मजा</sup> कहते है।

वाहुकी परीक्षा करनेके वाद धड़की परीक्षा कीजिये। धड़के दो भाग होते हैं। ऊपरके भागको वक्षःस्थल या छाती कहते हैं बीर नीचेके भागको उदर कहते हैं [देखो चित्र नं ४]। छातीको दाहिनी और वाई' ओर दो भुजाये' हैं। ऊपरकी ओर *हसली* नामकी हड्डी है। जिस मनुष्यका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा शरीर भरा रहता है उसकी हंसली मांसपिएडमें छिपी रहती है पर दुवले पनले आदमीकी हंसली दूरसे ही दिखाई देती हैं [देखों चित्र नं॰२]। हंसलीके नीचे कुछ दूरीपर दोनों ओर दो स्तन होते हैं। स्त्रियोंमें ये स्तन यड़े होते हैं और इनमें दूध वनता है। छातीके वीचोंबीच ऊपरसे नीचेतक आगे और पीछे (पीठकी ओर) दो हड्डियां गई हैं। प्रीठकी हड्डीका नाम रींढ है और सामनेकी इड्डीका नाम वक्षोऽस्थि है [देखो चित्र नं० २]। इन दोनों हिंड्डियोंसे जुटो हुई वारह पतली, चिपटी और टेढी हिंड्डियां हैं जो दीवारकी तरह खड़ी हैं और भीतरके अड्डोंकी रक्षा करनी हैं। इन्हें *पसिलियां* कहते हैं[देखो चित्र नं० २]। इन पसिलयोंके नीचे दोनों तरफ दो फेफडे होते हैं और वाई ओर हृद्य या दिल रहता है [देखों चित्र नं० ४]। ये दो प्रधान अङ्ग हैं। इनके अतिरिक्त रक्तको नालियां, अन्नकी नालियां आदि छोटे

छोटे बड़ होते हैं। छातीके चीरनेपर बाहुकी भाति चर्ची. मासिपएड. फिल्लो तथा रक्तको नालियां और नार्ड़ीसूत्र यहा भी मिलेगे।

अब उटरको चीरिये और ऊपर्रके चमहे तथा फिल्ली बीर मांसपिएडको निकालकर अलग कीजिये। आपको विदित होगा कि बाहुकी तग्द यह ठोस नहीं है बल्कि इसके मीतर एक वडा भारी गड्डा है। यह गड्ढा विविध प्रकारकी वम्तुओंसे भग है [ देखो चित्र न० ४ ]। इसमें सबसे ऊपर जमें खुनके रङ्गका मोटा लोय दिखाई देगा। इस लोयने इस गड्देके ऊपरी भागको एक नरफाने दूसरी नरफ तक भर गया है। इसे यहत (liver) कहते हैं। यक्तके ठीक नीच पेट होता है। जी अन्न हम खाते हैं अथवा जो पानी इन पीते हैं वह सब अन्नको नलीद्वारा मुंइसे होक्रइसी पेटमें आता है और वहींसे पाचन किया आरम्म होती है। उटरके नीचे *अति*डिया रहती हैं। ये स्ट्रमी श्रीर थारम्ममें पनली होती हैं और पीछे मोटी होती जानी है। वे गेडुरीको नरह लिपटी पड़ी ग्हतो हैं और पेटके नीचेके गड्डे को भर हेती हैं। अनिडयां ऊदरसे देखनेमें गुरियाको भांति गठीली थोर चिकनी होनो हैं। उद्रसे निकटकर अन्न इतमें आता है बीर इनके द्वारा होना हुआ वाहर निकल जाता है। अनिङ्योंको निकालकर अलग कीजिये। आप टेलियेगा कि इनके नीचे टोनों तिएक इसके साल नया भूरे रङ्गके हो गोल थेले सटक रहे हैं। इन यैहोंको म्त्रागय कहते हैं। वार्यी ओरसे पेटके ऊपर दाहिनो

# सरल श्रीर विज्ञान



(व) वक्षःस्थल (क, ख,ग,घ,) हृदयकी चारों कोठरियां (फे) दोनों फेफडे।

उदर—(य) यकृत, (पे) पेट, (अ) छोटी और वडी अंतड़ियां।

चित्र नं० ८

ओर गई हुई एक लम्बी हाथकी भांति वस्तु दिखाई देगी। इसका अन्तिम भाग मोटा और गठीला होता है। यह पित्त-खान है। इसे पित्राशय कहते हैं। इसकी प्रंछके पास पिलही या प्रीस है [देखो चित्र नं०२]।

अव शरीरके ऊपरकेंभागको उठाइये। इसके भी टो भाग हैं। सवसे ऊपरी भागको सिर कहते हैं। इसमें खोपडी सवसे प्रधान विषय है । नीचेके भागको *गर्दन* कहते हैं । ऊंपर वालंदार खोपडी, सामने ललाट, दोनों बगल दो कान, ललाटके नीचे वीचमें दो छेटवाला नाक, नाकके नीचे मुंह, दोनों तरफ गाल, इन संवोंका समवाय या एक नाम सिर है। मुंहके डो हिस्से होते हैं। ऊपरका हिस्सा ओट (होठ) और नीवेका हिस्सा *हेंचु* कहलाता है। हनुके नीचे *चिवुक* या टुड्डी होती है। मु हके भीतर ३२ दांत जवडोंमें जमे रहते हैं। इनका विस्तृत विवरण आगे दिया जायगा। जिसमेंसे दांत निकलते हैं उन्हें मसूडे भी कहते हैं। दातोंके ऊपर छतको तरह उन्हें ढंके हुए तालू होता है । तालूका अगला भाग कडा और पिछला भाग मुलायम या नरम होता है। मुंहका छेद भीतर जाकर जहां सकड़ा होता है वहां तालूका अन्त होता है। उस जगहपर चमडे-का एक हिस्सा लटकता दिखाई देता है। उसे ललशे या <sup>घाटी</sup> कहते हैं। दांतोंके बीचमें नीचेकी तरफ जीभ होती है। सिरका ऊपरी भाग *खोपडी* कहलाता है। इसके मोतर मस्तिष्क है। मस्तिष्क अतिशय कोमल और पिलपिला होता है। सोधारण

धक्के से भी उसे भोपण क्षित पहुच सकती है। इमीलिये यह बालदार खोपडी ढालकी भाति उसकी रक्षा किया करती है। इसी मिस्तिष्कसे झानतन्तु या नाडीसूत्रका उद्गम होता है जो शरीरभरमें फैले हैं। जहा मिस्तिष्कका अन्त होता है—अर्थात् पीठकी नरफ निचले भागमें—यहींसे पीठके बीजोंबीच होता हुआ एक पोपला हिंड्डियोंका सिलिसिला चला गया है। इसे रींड् कहते हैं [देखो चित्र न० २]। यही झानतन्तुओं या नाडीसूजोंका मार्ग है। रीढकी ये हड्डिया आपसमें एक दूसरेसे इस तरह जुटो रहती हैं कि प्रत्येक हो दो हड्डियोंके बीचमें इतना काफी सूराख रहता है कि नाडोमूत्रका एक वएडल बाहर निकाल सके।

याहरसे देखनेमें गर्टनमें क्या है इसका पता नहीं लग सकता। एक पेडके धडकी तरह निष्प्रयोजन खडा रहता है। पर इसको चोरकर देखनेसे विदित होगा कि यह भी शरीरका एक प्रधान भाग है और यहे कामका है। सभी मुख्य मुख्य नालियां इसीसे होकर गई हैं। बन्नताली, स्वरनाली, वायुनाली, ज्ञान-वन्तुनाली सभी इसीसे होकर जाती हैं।

यह तो शरीरके प्रत्येक अवयवों अध्या अङ्गोंका अलग अलग वर्णन हुआ। यहींपर सिक्षत विवरणमें यह भी दिखला देना उचिन होगा कि प्रत्येक अंगोंका आपसमें किस तरहका संयन्ध है।

सवसे ऊपर सिर है। सिरका ऊपरी माग खोपड़ी है।

खोपड़ोंके नीचे मिस्तिष्क है। इसके नीचे हिंड्डयोंकी एक तह है और वहींसे गर्दन सारम्भ हो जाता है। गर्दनके भीतरी भागको गला कहते हैं। यहीं मुंहका अन्त होता है और यहींसे दो निल्यां नीचेकी ओर चलती हैं। एकको हवाकी नली कहते हैं और दूमरीको अवकी नली कहते हैं। ये निल्यां सीधी नीचेको जाती हैं। छातीके पास जाकर हवाकी नलीके दो भाग हो जाते हैं और दोनों दोनों तरफके फेफड़ोंसे जाकर मिल जाते हैं। जहां पेटका अन्त होता है वहींसे अतिड़ियोंका आरम्भ होता है। इन अतिड़ियोंकी समाप्ति गुदामें होती है।

इस तरहसे अन्ननी यह नली मुंहसे आरम्म होकर घड़कों पार करती सीधी नीचे को चली जाती है। बीचमें कही और नहीं खुलती। फेफड़ के ठोक ऊपर वार्यों ओर फुका हुआ हृदय या दिल है। इसकी भी नलियां हैं जो अपिनन्न रक्तकों सारे शरीरसे तथा हृदयसे फेफड़ों में और पिनन्न रक्तकों फेफड़ों से हृदयमें तथा सारे शरीरमें लें जाती हैं। घड़के निचले भागमें यक्त, मूत्राशय, प्लीहा तथा पित्ताशय हैं। नीचे की ओर इनकों ठीक यथास्थान र रखने के लिये दो खन्मे हैं जिन्हें पेर कहते हैं। घड़के ऊरकों ओर दो भुजाये हैं जो गर्दन के पास मांसपेशियों-हारा घड़से जुटी हैं। घड़में सामनेकी और घनुषके आकारकी पसलियां हैं जो प्रत्ये के सांसके साथ नीचेसे ऊपरको उठा करती हैं।

## दूसरा प्रकरण

مهجه زدمزد-

#### गति श्रथवा चाल

ग्रशिरकी रचनाके सम्बन्धमें साधारण वानें जान हैनेके वाद अब आवश्यकता इस बानकी प्रनीत होनी है कि हम इस विषयपर साधारण प्रकाश डाले कि हमारे अहोंमें गिन या चाल किस तरह होनी है। हम अपने शाशिरके भिन्न भिन्न अहोंको एक ही प्रकारसे किस तरह चला सकते हैं और दूसरी तरह क्यों नहीं चला सकते। उदाहरणके लिये हाथको गितकी जांच कीजिये [देखो चित्र न॰ ५]।

हाथको सीघा फैला दीजिये जिससे हथेली ऊपरकी तरफ हो। अव इसे मोडनेका प्रयत्न कीजिये। आप देखेंगे कि हाथ वीचसे मुडने लगता है और इतना अधिक मुड जाता है कि अगुलिया गर्टनके पास जाकर सट जाती हैं। फिर हाथको पहलेकी भाति सीघा कीजिये और उलटकर फैलाइये, जिससे हथेली उलटी पड़े। फिर हाथको मोड़नेकी चेष्टा कीजिये। आप देखेंगे कि आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ जाता है। हाथ जरा भी नहीं मुडता। इसका क्या कारण है।

परीक्षाके लिये किसी मुद्देका एथ सामने गिवये और चाक् तथा केंचीकी सहायतासे ऊपरका चमड़ा, भीनरकी चर्ची, मांस-

पिएड, रक्तकी निल्यां, ज्ञानतन्तु आदि सबको धीरे धीरे इस तरह हटाइये कि इड्डीपर जरा भी औरय न आवे और हड्डी साफ हो जाय। आपको मालूम होगा कि हाथ या भुजा दो भागोंमें वटी है। ऊपरका भाग, जिसे <sup>वाहु</sup> कहते हैं, एक हड्डी-का बना है। यह हड्डो अपर कन्त्रेकी हड्डीसे जुटी है और तीचे केहुनीके पास भुजाके निचले हिस्सेका हड़िडयोंसे जुटी है । निचले हिस्सेमें हो हड्डियां होतीः हैं। ः वाहरकी हड्डी जस वड़ी होती है और मीतरकी जरा छोटी।। कलाईकी नरफ यह वड़ी हड़डी पतली होती है पर केंहुनीकी ओर यह मोटी होती है। अपरके हिस्से अर्थात् वाहुको हड्डीको *प्रगण्डास्थि* कहते हैं। नीचेकी हड्डीको प्रकोष्टाार्स्य कहते हैं। वाहरको ओर जो मोटी हड्डी है उसे वाहिः प्रकोष्टास्थि कहते हैं और भीतरकी ओर जो पंतली हर्ड़ा है उसे अन्तः प्रकोष्टस्थि कहते हैं । केहुनीके पास जहां दोनों हिंड्डयां अर्थात् प्रगएडास्थि और प्रकोष्टास्थि मिलती हैं वहांकी वनावटको गौरसे देखिये। प्रगएडास्थिक अन्तमें एक गोलाकार सकल वन जाती है और अन्तः प्रकोष्टास्थिके सिरेपर एक गड्ढा होता है जिसमें प्रगएडास्थि आकर जम जाती है। इस गड्ढेकी तथा प्रगएडास्थिके सिरेकी वनावट इस तरहकी होती है कि यह सिरा गङ्ढेमें वड़ी आसानीके साथ चकर मार सकता है और नीचेसे ऊपर या वाहरसे भीतरको ओर धुमानेमें केवल एक ही तरहकी गति या चाल कर सकता है अर्थात पीछेकी ओर नहीं मुड़ सकता । साथ ही वगलकी गति भी

इसमेंसे नहीं निकल सकती क्योंकि प्रगएडास्थि अन्त' प्रकोष्टा-स्थिक गड्डेमें जाकर वेतरह सट जाती है और हिलने डोलने नहीं पाती। इसकी चालको भली भाति समक्ष्तनेके लिये किमी घरके दरवाजेको देखिये। जिस तरह शिकञ्जे पर दरवाजा एक ही चाल देना है अर्थात् सिर्फ आगेकी तरफ। यदि आप उसे दगलकी ओर या पीलेकी ओर मोडिये तो यह नहीं हिल सकता और अधिक जोर दीजिये तो यह दूट जायगा। ठीक यही हाल इन हाथकी हड्डियोंका है।

अन्त प्रकोष्ठास्थिके गड्डमें एक खूबी और भी है। वह यह है कि गड्डेका कोर चारों ओर समान नहीं है बिक्स पीछेकी ओर वह उभरा हुआ है। इसिलिये यदि प्रगएडास्थिको पीछेकी ओर मोडिये तो यह उभरा हुआ कोर प्रगएडास्थिको उभरे हिस्सेको इम तरह जक्ड लेता है कि वह तिलमर भी नहीं मुड सकता।

इतने वर्णनसे मालूम हुआ कि हाथके पूरे विस्तारके लिये दोनों हडिडया अर्था र प्रगण्डास्थि और यन्त प्रकोष्टास्थि एक साथ जुटवर काम करती हैं। नहीं तो शरीरको ठटरीमें ये डो मिल हड्डियां हैं। एकसे दूसरीका सम्यन्ध नहीं है। दोनों अलग अलग हैं। इससे यह प्रगट हुआ कि इनको एक साथ रखनेके लिये किसो तरफ़े वन्धन की आवश्यकना अवश्य पडती होगी अर्थात् कोई वाहरी उपवरण इन दोनोंको वाधकर एकमें रखता है, क्योंकि यदि कोई वाहरी साधन इन्हें इस तरह वांधकर न रखे तो ये तुरत ही एक दूसरोसे अलग हो जाय' और हाथका काम रुक जाय।

इन दोनों हड्डियोंको यथास्थान रखने तथा इनकी गतिको ठीक तरहसे चलानेके लिये प्रकृतिने एक वन्धन वना दिया है और वही बन्धन इन दोनों हिंड्डियोको वाधकर ठिकाने रखता है तथा इनकी गतिका भी सञ्चालन करना है। किसी ताजे मरे मुर्देके हाथको काटकर धडसे अलग की जिये। चाकू तथा कैंचीकी सहायतासे ऊपरका चमडा अलग कीजिये। मासपिएड-को सावधानीके साथ उठाइये जिससे हड्डीपरकी और वस्तुवे अपने स्थानपर ज्योंकी त्यों पड़ी रहें। अव आपको साफ साफ दिखलाई देगा कि ये इडि्डयां किस प्रकार थमो हैं। आप देखेंगे कि उत्पर चारों ओर रेशेदार वस्तुका आटीकी भाति एक गुच्छा चारों तरफ घूमा है, जिसने दोनों सिरोको कसकर पकड़ रखता है और उसी तरहके रेशेंको दूसरी आटोक सामनेकी ओर प्रगण्डास्थि तथा अन्तःप्रकोष्ठास्थिको पकड रखा है जो तनाव-पर चलती हैं। इस रेशेदार आदीको अस्थि-यन्यन कहते हैं। यह अस्थिवन्यन रवरकी तरह छचोछा और घटने-वढनेवाला होता है निर्जीव हो जानेपर यह सृखकर काठकी तरह हो जाता है और इमकी गति वन्द हो जातो है। इसलिये मुर्देकी परीक्षा करते समय इनकी गतिका प 11 नरी लग सकता। यही कारण है कि आद्भी के सर जा भार उतके हाथ पैर इतने कड़े हो जाते हैं कि किर हिलाये डोलाये नही जा सकते [देखो (चत्र नं ० ६ ]।

आप जानते हैं कि यदि दो इसी चीर्जे एक दूसरेसे रगड़ खाती रहें तो वे घिस जायगी और घीरे घीरे वेकाम हो जायंगी। इज्जनके पुर्जी को छे छोजिये । यदि पुर्जी में लगातार तेल न दिया जाय तो वे दो चार दिनमें ही रगड़ खाकर वेकाम हो जायगे और इञ्जग वैठ जायगा 🏻 ठीक यही अवस्था इस शरीरके अङ्गोंकी है । इसलिये प्रकृतिने प्रत्येक जोड्यर तेलके स्थानपर चिकने पदार्थ इस प्रकारसे वना दिये हैं जो सदा ताजे रहते हैं और हडि्योंको रगड खाकर घिसने नहीं देते। यदि आप ताजे मुर्देका हाथ चीरकर देखेंने और प्रगएडास्यि तथा अन्त प्रकोष्टास्थिके अस्थि-वन्धन काटकर एक दूसरेसे अलग करेंगे तो आप देखेंगे कि होनों हड़ियां जहां जुटनी है वहापर डोनोंके वीचमें किसी चर्चीदार परार्थको एक पतली गद्दो है। इसाका कार्टिलन कहते हैं। इसीका फल है कि रगड़ खाकर टानों ह ड्ड्या चिसने नहीं पार्ती और चिकनाहटके कारण इनका गिन मा ठोक रहती है। इन हड्डियोंके ऊपर जो मज्जाका अश रहना हे उनमेंसे पानीसा एक तेल्हुस पदार्थ हमेशा वह वहकर इन गदीको तर करना रहता है।

यहापर हमने केवल उदाहरण के लिये एक जोडका वर्णन कर विया है। इसी प्रकारके अने कज ड हमारे शरीरमें हैं। हायमें ही वो जोड़ और हैं। एक जोड़ ऊरर कन्त्र में है और दूसरा जोड़ नीचे कलाईमें है। इसके अतिरिक्त हये शैकी अंगु-लियों तथा उनके प्रत्येक पोरके जोड़ हैं। पैरमें भो उसी प्रकार तीन जोड हैं। पहला जोड़ अपर जंघाका है, दूसरा जोड़ घुटनेका है. तीलरा जोड़ नीचे नली या एड़ोंके पासका है। इन सर्वोमें कोई विशेष फर्क नहीं है। हिड्डियोंकी बनावट एक तरहकी है। यन्त्रन तथा वन्धनके सानान सभी एक नरहके हैं। यदि कोई भेद है तो केवल शंकलंमें है। अर्धात् हिड्डियोंका सिर टीक उसी प्रकारका नहीं है जिस प्रकार प्रगण्डास्थिका है। इसलिये इस छोटीसी पुस्तकमें इन सर्वोंका अतिविस्तृत विवरण देना उचित नहीं प्रतीत होता। केवल इतनाही लिख देना काफी होगा कि दोनों हिड्डियों आपसमें आकर मिल जाती हैं। अस्थियन्त्रन उन्हें लपेटकर बांध रखता है, कार्टिलेज जोड़को लगातार तर करता रहता है और रस निकल निकलकर कार्टिलेजको गद्दीको सूखने नहीं देता।

यहींपर एक वान और लिख देना चाहते हैं। हाथके नीचे के भागकी हड्डी अर्थात् विहः प्रकोष्ठास्थिका निर्माण विचित्र तरहसे हुआ है। प्रगण्डास्थिसे उसका सम्बन्ध अवश्य है। प्रगण्डास्थि अन्तः प्रकोष्ठास्थिकी तरह विहः प्रकोष्ठास्थिपर भी उसी तरह हिलती डोलती है पर उसका सम्बन्ध प्रगण्डास्थिसे सीधा नहीं है। हम पहले लिख चुके हैं कि विहः प्रकोष्ठास्थि अन्तः प्रकोष्ठा स्थिसे कुछ छोटी है और नीचेको तरफ वह अन्तः प्रकोष्ठास्थिसे ही जुटी है। वस, केवलमात्र यही विशेषता है, नहीं तो अन्य संव वाते उसी तरहकी हैं।

#### तीसरा प्रकरण

حيمه **﴿**خود

#### गतिाविधि सचालन तथा मासपरी

पिछले प्रकरणमें हमने यह दिएलानेका यत किया है कि हमारे शरीरके मिन्न भिन्न अड़ किस प्रकार हिलते डोलने हैं। इसके समभानेमें हमने हिंदु ड्योंकी रचना तथा परस्पर सम्बन्धका मी दिग्दर्शन कराया है। इस प्रकरणमें हम यह दिखलानेका यत्न करें में कि शरीरके विविध अड़ोंकी इस गतिका सञ्चालन किस प्रकार होता है। दौनसी वस्तु है जो एक ही नरहकी गित होने देनी हैं और दूसरी तरहकी गित नहीं होने देती। जिस बस्तु के द्वारा हमारी गित इस प्रकार सञ्चालित होनी है उसे हम मासपेशी बहते हैं। मासपेशीमें सिकुडने और फैलनेकी चिचित्र शिक्त होती है और इसी शिक्तके द्वारा वह हमारे शरीर के विविध अड्रोंकी गतिको निर्धांगित करती है।

"हमारे शरीरकी रचना" के प्रकरणमें हम वतला चुके हैं कि शरीरको चीरकर जब हम ऊपरकी वालदार खाल निकालकर श्रटग दर देते हैं तो उसने भीतर चर्चों लिपटा हुआ मान्यिण्ड दिखाई देता है। वाटुके प्रकरणमें हमने यह भी टिखलाया है कि खाल और चर्चोंके हटा देतेपर हम देखते हैं कि प्रगण्टारिश चारों औरसे इस मासिग्डिस हकी है। इसी तरह शरीरके अन्य अह भी मांनिविण्डसे ढके हैं, जैसे छातीके ऊपर, पसिलयोंके बीचमें, पैरके ऊपर आहि स्थानोपर भी मानिवण्ड लोयकी लोयमें जमा रहता है। इस तरह हम देखने हैं कि मान शरीरके हर एक अहमें—चाह वह मर्म अहु हो या कठोर -थोड़ा या महन बर्तमान है।

हर्गा रागरके अहाँको जिन्नो गनियां हाँ नदोका सञ्चालन इन्हीं मालभिष्ठों है हारा होता है। हमारे हाथ पैरवा हिलना छोलना, मुंत्वा गुठना, बोलना, चिलाना तथा रोना, पलकोंका भगवा रा दल होना, आ गोका गुठना, हृद्रवका अड्कना धार्माकी पुनिल्योंका अजना, साम लेना, च्याना, नया अकर्क नदीने होकर अन्तरा। नोद्ये पेटको और सरकना, उरके सार प्रयवा बाढेके मारे कायना इत्यादि हर एक पतिका। सचालन इन्हों मानभिण्ड हाग होता है जिन्ने हम मानभेगी पहते हैं।

मानपंतिरा छोटो छोटो गाउँ आगरमी होती हैं और तन्तुओं हारा एक दृष्टरें जुटी रहती है। यदि ये तन्तु या सूत तोड दिये जाय तो पेणियोची प्रत्येक गाठ ट्रूटकर अलग रो जाती है। पर पेतियोंका निर्माण इस तरहका होता है वि यह पता नहीं चल स्थाता कि एक पेशीका कहा आरम्भ हुआ और कहां अन्त हुआ।

मानवेशिया भिन्न भिन्न नरहको होती हैं, कोई लम्बी, कोर चीडी, कोई मोटी, कोई पनली, कोई बीचमें मोटी और सिरेपर पनली होनी हैं। इसी नरह पेशियोंका रंग भी एक ही नरहका नहीं होता। कुछ मान लाल होता है और दुछ सफेट्। यदि लाल और सफेउ होनोंकी परीक्षा करे तो विदित होना कि सफेट पेशियां लालसे कहीं मजरून होती हैं। सफेट पेशियोंमें एक विशेपता यह भी देखतेंमें जाती है कि इनका टिमाण मासपिएडसे न होकर पतले पत्र नेशोंसे उबा है जिन्हें तन्तु कहते हैं [हेन्हों चित्र नक 9]।

वे मानविष्या गरीरो विकी अगरे पर मशहने भारत होकर एक वा एकने अधिक राविष्योको पा पार्टी विनी दूसरी कहुई दा बाहितेष तर दा ग्युक्ते र । दशहापि लिये बोहती जे हको के त्री दिये । यह को दर्भ नाय गर्थ लिये वो पेरिया कार बच्छी है। एक दशी कर्मकी हाल दशी बारम्स होती है शोर कोचे कावन की प्रदेख्य मिल दशी है और इस्तरी पेशी प्रगट्यायिक मध्यमें आरम्स होती ह सौर बस्त प्रकेष्ठा चिक्र मध्यमें कावर समान होती है कि से

हन उस का आये है कि मास्तरेशियोंने एक विशेष हुए। यह होता है शिवह लिए उसर हो है किया फेरकर वर्ण गामिती हैं। इसका पता तमें प्रत्येक शतुरी नित्ते तमिता है। इस हम कोहती मोड़ने हे तो बाहु के एक्या कालपिएड हो हा दो जाता है। जब हम जिस्सो किला और पुमान है ने, कर्मी वोनों और मासपेशिया तनकर खड़ी होजाती ह और रस्ट हि— खाई देने उमती हैं।

# सरल शरीर विज्ञान



चित्र नं ० ७ (क) (ख) पुट्टे को एक वण्डल

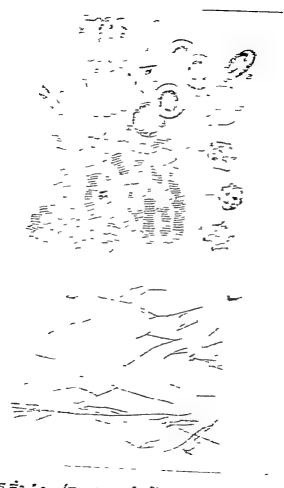

वित्र हैं। १६—(ह) माणु दोहर्में (A.A) वा खेताणु को स्वेताणु वित हैं। ६—वेते हो स्वमें पाये बाते हैं।

हम यह भो लिख आये हैं कि प्रत्येक मांसपेशों सिरे किसी न किसी हड्डी, कार्टिलेज, चमड़ा अथवा फिल्लीसे जुड़े रहते हैं। इसलिये जब कोई पेशी सिकुडती है या ननती है तो वह अपने साथ जुडी हुई वस्तुकों भी साथ ही उठा लेती है। इसलिये जिस समय हम शरीरके किसी अड़कों चलाने-की इच्छा प्रगट करते हैं उस समय अड़की पेशियां सिकुडने लगतों हैं और साथ ही उस अड़की हड्डी या चमडा भी उठने लगतों हैं और अड़की गिन होती है। पर यह सिकुडन अधिक कालतक नहीं रह सकतो। मासपेशियोका स्वासाविक धर्म सिकुडकर गहना नहीं है चिकि पोलकर रहना है।

पर मासपेशियोका यह विकुटन आपने थाप नहीं होता। मासपेशियोको चीरकर आपने देखा होगा कि उनमें रक्तकी निल्या तथा जानतन्तु या नाडीस्त्र मी बहुतायतसे पाये जाने हैं। मासपेशियोकी गित अर्थात् उनका सिकुडना और फीलना इन्ही झानतन्तुओकी बडोलन होता है। उसका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे।

हमारे शरीरमें दो प्रकारकी गिन होती है। एक तो ऐच्छिम अर्थान वह गिन जो हमारी इच्छाले होती है। यह गिन तभी होती है जब हम चाहते हैं, जैले विना इच्छाके हम अपने हाथ पैर नहीं फैला सकते। दूनरी गिन अनैच्छिक होती है अर्थात् जिल्का होना हमारी इच्छापर निर्भर नहीं करना औरजिसे न हम रोक सकते हैं, जैसे दिलका धडकना, पलकोका भजना। इसी हिसावसे मासपेशियोंके तन्तु भी दो मिन्न भिन्न प्रकारके होते हैं। इनके सेलोको रचना भिन्न भिन्न प्रकारकी होती है। इस वालपोधीमें हम इसने अधिक नहीं लिखना चाहने। सेलोंके विषयमें साधारण चर्चा करके हम इस प्रकरणको समाप्त करते हैं।

मकानके चनानेमें जिस तरह ईंटका खान है, शरीरके निर्माणमें उसी तरह सेलोंका खान है। इन्हीं सेलों द्वारा मरीरकी मासपेणियोंका निर्माण हुया है। ये सेलें इतनी छोटी होती हैं कि हम अपनी आखोंसे किसो यन्त्रकी सहायता विना इन्हों नेल सकते। इन्हीं सेलोंमें जान होती है और शरीरका बढना तथा पुष्ट होना इन्हीं सेलोंपर निर्भर करता है।



# चतुर्थ प्रकरण



### रक्त या लोहू

नाकू लेकर शरीरके किसी भागको काटिये। आप देखेंगे
कि उस स्थानसे लालरहुका एक तरल पटार्थ वह वहकर
जमीनपर गिरने लगता है। इसी पदार्थको हम रहा कहते हैं।
यह रक्त शरीरके प्रत्येक अहुमें वर्तमान है और इसीके द्वारा
शरीरके प्रत्येक अहुमें वर्तमान है और इसीके द्वारा
शरीरके प्रत्येक अहुमें अरे अवस्वोका पोषण होता है। रक्तका
वजन जलके वजनसे भारी होता है और इसमे काको परिणाममें
गरमो मौजूद रहती है।

साधारण अवस्थामें यह गरमो सडा एकसी वती रहती है। चीर्मारीके कारण यह घट वढ जाया करती है। डाकृर लोग मुंह अथवा कस्तोरी (कोख) में धर्मामोटर लगाकर इसी गर्मी द्वारा गरीरकी अवस्थाका पता लगाते हैं कि वुखारकी इतनी गर्मी इस समय गरीरमें हैं।

छुरीसे काटनेके वाट जिस समय रक्त वहने लगे थोड़ा रक्त किसी वर्तनमे वटोरकर इकट्टा कर लीजिये, आप देखियेगा कि शरीरसे अलग होनेके वाट रक्तमें उसी तरहको तरलता नहीं रह -जाती। वह तुरन्त जमने लगता है और कुछ समयके वाद -जमकर दहीकी तरह थका हो जाता है। जमे हुए रक्तको उसी वर्तनमें थोडी देखे लिये रहने दीजिये। आप टेग्रेंगे कि उसमेंसे हलका लाल और पीले शंगका एक रस निकलकर इक्ट्रा होजाता है और रक्तका थका उसपर तंगने लगता है। इस रक्तको रक्त-रस कहते हैं।

अव उस थक्क को रक्त-रससे अलग निकाल लीजिये और पानीसे घोना आरम्भ कीजिये। आप देने में कि थका सफेट होने लगता है और धीरे धीरे धुलकर एक दम साफ हो जाना है। अब इस सफेट वस्तुको फिर चाकूसे लाख्ये। इसमेंसे पनले पनले रेशे निक्लेंगे। ये रेशे जालकी तरह गु ने रहने हैं और तो जालमें कुछ गोल गोल चाने फानी हुई कियां देनी हैं। ये रक्तकी स्टेले हैं। इस्तें रक्त-मण कहने है। इन रेगोको फाटनिन कहने हैं दिखो चित्र न० है।

रसायनिक परीक्षामे बिनित होता है कि रक्त हो पटार्थों से बना है —

?—जलभाग जिसका नाम धन्नेजीमे हाउमा है। हिन्दीमें उमे रक्त जल कह सकते हैं।

२—सेलें अर्थात रक्त कण। ये जीवित अवस्थामे सहा उसी रक्त जलमें तैरा करती हैं।

रह-जल यदि आप विशेष यन्त्रों हारा रक्तमेले एक कणो-को निकालकर अलग कर लें तो जो पहार्थ बचा रह जायना बही रक्त-जल है। रक्त-कणोंके अलग होजानेपर उसका २० अप लाल नहीं रह जाता। हलका लाल और पीला२म दिखाई देगा। इसमें अन्य कई पदार्थ भी मिले रहते हैं जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनका वर्णन इस छोटीसी पुस्तकमें नहीं किया जा सकता।

रक्त-कण-रक्त-जलमें तीन प्रकारके रक्त-कण पायेजातहैं:--

- (१) लाल रक्तकण अर्थात् रक्ताणु
- (२) श्वेत रक्तकण अर्थात् श्वेताणु
- (३) सूक्ष्म रक्तकण अर्थात् सूक्ष्माणु

रकाणु—शरीरके रक्तवारिमे रक्ताणुकी सख्या ज्वेताणुमे कही अधिक होती है। इनका आकार गोल होना है पर डोनों सिरोंपर ये चिन्दे रहते हैं। रक्त-जलकी अविक ललाईफे कारण ये ही रकाणु हैं। एक मूल्डके साठवे हिस्से रक्त-वारिते इन रक्ताणुओं की सत्या पुरुष्यो पचास लाख और स्त्रीमे पैतोस लाख पाई जाती है। दूच पीनेवाले प्राणिनोके रक्तामें अन्य जीवोके रक्तसे विशेषता रहती है। उसमे एक तरहका और एक पटार्रपाया जाता है जो दूब न पीनेवाले जीवोमे नहीं पाया जाता । रक्तागुओंके भीतर एक छाळ रगका पढार्थ पाया जाता है जिसे इम ग्लोबिन या कण्रज्जक कहते हैं। जब लाल कण दूरने है तो इसका रग रक्तजलमे घुलकर मिल जाता है। ज्वरने कीडे सबसे पहिले इसी ग्लोबिनमें मुस जाने हैं और कणग्डलकला विनाम करने लगते हैं [देखों चित्र न०१०]। इसका परिणाम यह होता ह कि इन कणोकी संख्या घट जाती है । इनके घटनेसे रक्तकी ललाईमे कमी आजाती है, मनुप्यका चेहरा पीला पड जाता है और हम लोग कहने लगते हैं कि इसके शरीरमें रक्त नहीं रह गया।

हुनेताणु—इनका रद्ग सफेट होता है। ये रक्ताणुसे कुछ यहे होते हैं। इनकी शकल भी रक्ताणुमें भिन्न होती है। रक्तजलमें इनकी सरुपा भी बहुत ही कम होती है अर्थात् जितने रक्तमें रक्ताणुकी रुख्या ५० लाख होती है उतने हो रक्तमें प्रवेताणुकी सरुपा अधिक २०००० होती है। जीवित अवस्थामें ये प्रवेताणु अपना नय सहा बदलने रहने हैं। साधारण अपन्यामें ये गालानार होते हैं। रक्तपारिये सार प्रकारके प्रवेताणु पाये जाते हैं। कभी कभी प्रसमें भो अधिक तरुके पाये जाते हैं। इनका सिवस्तर वर्णन इस पुस्तकमें नहीं दिया जा सकता।

रतका जमना - हम पीछे लिए आये हैं कि शरीरसे अलग होते ही रक्त जमने लगना है और गुछ देखे याद जमकर दहीके यक्केची तरह हो जाता है। प्रश्न यह उठना है कि ऐसा क्यों होता है। क्या कारण है कि शरीरसे बाहर निकलते हो रक्त इतना जल्दी जम जाता है।

ताजं रक्तको एक कटोरेमे रात लीजिये और सेवार या इनी तरहकी अन्य किसी लकडोको ले लीजिये और उमीसे रक्तको हिलाना आरम्भ कीजिये। न्वभावतः शरीरसे शलग होते ही रक्तको धीरे थीरे इस तरह जमने लगना चाहिये कि आपका हिलाना किन होजाय और रक्त आपके हायको लकडोको धाम ले। पर आप देखियेगा कि रक्त जमता नहीं और यि आप रक्तको उसी तरह हिलाने रिहयेगा तो वह देर तक मी नहीं जमेगा, विक वह जमेगा ही नहीं। इस तरह वरा-

वर हिलाते रहकर आप चूनका जमना रोक देते हैं। अब धीरे धीरे कटोरेमेंसे हाथकी उस लकडीके बण्डलको निकाल लीकिये जिससे आप रकको हिला उन्हें थे। प्रयोधा करनेपर

लीजिये जिससे आप रक्तको हिला रहे थे। परीक्षा करनेपर माल्म होगा कि वण्डलके चारों ओर पतले रेशे लिपटे हुए हैं। इनका रह्न लाल रहेगा। दूसरे कटोरेमें साफ पानी रखकर इस

वण्डलको उसीमें डालकर हिलाइये। आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसका रङ्ग धुल जाता है और लकडीमें लिपटा हुआ रेशा सफेद हो जाता है। इससे प्रगट हुआ कि यही रेशे-दार वस्तु ही—जिसे फाइब्रिन कहते हैं—रक्तमें जमनेवाली वस्तु है। यदि इसे रक्तसे अलग कर लें तो फिर रक्त जम

नहीं सकता।
जमे हुए रक्तके थक्केमेंसे एक दुकड़ा काटकर निकाल
लीजिये और उसे पानीसे मली भांति थोइये। साफ होजानेपर
आप देखियेगा कि इस जमे हुए रक्तमें भी वे रेशे हैं जो आपकी
लकडीके वण्डलमें फंसे हुए थे।

इस परीक्षासे हम इस परिणामपर पहुचे कि रक्तमे जमने-वाला पटार्थ फाइब्रिन है। यदि उसे रक्तसे अलग कर दिया जाय तो फिर रक्त जम नहीं सकता। रक्त शरीरमें क्यों नहीं जमता १--परीक्षासे हमें इतना

मालूम हुआ कि र कके जमनेमे वाहरी कोई कारण सहायक नहीं होता। रक्तमें ही ऐसी वस्तु मौजूद है जिसके कारण रक्त जमने लगता है। ऐसी दशामें, साधारणतः यह शङ्का उत्पन्न हो

सकर्ता है कि शरीरमें एक न्यों नहीं जम जाना। जब एक मेंही जमनेवाली वस्तु मीजुट है तो हमारे शरीरकी नालियोंमें ही रक्त-को जम जाना चाहिये। पर ऐना नहीं होता। इससे हम यह वह सक्ते हें कि गरोसीं एक तरहकी नहीं होती है जो रक्तको जमनेसे रोक्ती है और गरीरसे अलग होते ही उस गरमीके न हिल्नेके कारण रक्त जमने लगता है। पर यह बात नहीं है। शरीरसे अलग कर हेनेपर रक्त हो जिनना गरम कीजिये उननी ही ज्ली वह जम जायगा। और यति परिणामले अधिक ठण्डक पहुचाइये ता वह दिन भर पड़ा रह जायगा और नहीं जमेगा। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि गमींसे एक नहीं जमता थीर नहीं या रहकसे जम जाता है। किसी किसी योगारीमें तो रक्त हमारे गरारकी नालियोंमें ही जम जग्ना है। इससे हम यह निश्चा रूपसे नहीं बनला सकते कि एक क्यों जमना है। केवल इनना ही कह सकते हैं कि शरीरमें कई ऐसा पदार्थ अवस्य है जो क्किको जमनेसे रोकता है और अमें ही क्क गरीरसे अलग होजाना है, जमने लगना है।

हम पहले ही कह आये हैं कि रक्त पानीले गाढा होता है। आपको शायद यह स्रम हो कि फाई ज़न निकाल लेनेपर रक्त गाडा नहीं रहता। पर रक्त-रस भी पानीसे सदा गाडा रहता है।

कटोरेमें जमा रक्तका धङ्गा निकाल लोजिने और रक्त-रसको ्यागपर चढ़ाकर गरम कीजिये। रक्त-रस सील नहीं सकना। यदि उसे गरम करते जाङ्ये और उतनी आच पहुचाइये जितनेमें खोलने लगता है तो वह जम जायगा। इसकी परीक्षा करनेसे आपको मालूम होगा कि रक्त-रसमें भी अनेक तरहके ऐसे पटार्थ वर्त्तमान हैं जो गरम करनेपर जम जाते हैं। इन्हींको उपस्थितिके कारण रक्त पानीसे अधिक गाड़ा मालूम होता है।

रक्त के वारेमें इतना जान छेनेके वाद अब इस वातको मी जान छेनेकी आवश्यकता प्रतीत होती है कि हमारे शरीरमें रक्त किस तरह घूमता या चक्कर मारता है तथा इसकी दौरानका क्या व्यौरा और परिगाण है। इसका परिचय हम अगछे अकरणमें हैंगे।



### पांचवां प्रकरण

- ۲-۱۶۰۲ ماود

#### रक्तका दोरा

पहले प्रवरणमे ही हम वतला आये हैं कि खालके नीचे चर्चीसे सटी रक्तकी नालिया गरीरके बन्डर गई हैं। ये नालिया हो प्रकारकी होती हैं। एकमें शुद्ध रक्त रहता है और इसरेमें अशुद्ध। शुद्ध रक्तवाली नालीको धमनी कहने हैं। इसकी दौवाल मोटो और मजयून होती है। अशुद्ध रक्तवाली नालोको शिर कहते हैं। इसकी दौवाल पतलो और चिपटो होती है। मृत शरीरको काटनेमें धमनी प्राय पाली मिलेगा पर शियामें रक्त भरा मिलेगा। जितनी भारी धमनी होगी उसकी दौवाल उतनी हो स्वेत होगी होगी और शिरासे उसकी किन्नता उननी हो स्वक्त होगी। यदि आप चान्न लेकर धमनीको यीचमें काट दोजिये तो वह ज्योकी त्यों खुली रह जायगी। पर शिया तुरन्त सिकुएकर बन्द हो जायगी।

जीवित अवस्थामें शरीरमें रक्त हर वकन वहा करता है। धमितया शद्ध रक्तको सारे शरीरमें पहुचाया करती है और दूमरी ओरसे शिरावे अशुद्ध रक्तको चटोरकर शुद्ध होनेके लिये छे आती हैं। धमितया तथा शिराओं में रक्तका जिस यन्त्र हारा परिचालन होता है उस वन्त्रको हिंद्य कहने है। इस अङ्गका निर्माण इस प्रकारकी मांसपेशियों द्वारा हुआ है जिनका संचालन अने च्छिक है अर्थात् हमारी मानसिक प्रेरणाका इसमें कोई जोर नहीं है। धड़के ऊपरके भागमें दोनों फेफड़ोंके बीचमे चाई ओर यह रहता है। जवान और विलिष्ठ मनुष्यके हृद्यका वजन पाव परसे कुछ कम होता है। इसकी लग्वाई ४॥ इञ्च और चौड़ाई ३॥ इञ्च होती है [देखो चित्र नं० ११]।

किसी मृत प्राणीके हृद्यको छेकर उसकी परीक्षा किसी । आपको विदित हो जायगा कि इसकी बनावट मुद्रोसे बहुत कुछ मिलती जुलती है। वार्ये हाथकी मुद्री बांधिये और वांयी छातीपर उसे इस तरह रिखये कि कलाई आपके वार्ये स्तनसे कोई १॥ इञ्च नीचे पड़े और हाथके सबसे बड़े पोर अपरकी तरफ दाहिने कन्येकी तरफ कुकते हुए रहें तो आपको अपने हृद्यका साधारण ज्ञान हो जायगा।

धडके वीचोंवीच जो मध्यरेखा गई हुई है और जिसमें पसिलयोंका एक सिरा आकर जुटता है, ठीक उसकी वाई ओर हृदयका स्थान है। हृद्यके दाहिनी ओर दाहिना और वाई ओर वायां फेफड़ा है।

हम जपर कह आये हैं कि हृदयकी वनावट अनैच्छिक मांस-पेशियोंसे है जो आपसे आप सिकुड़ा करती और फैला करती हैं। इसका ढक्कन या जपरी आवरण किसी रेशेदार पदार्थसे चना है जो थैलीके आकारका होता है और हृदयके जपर खोली-की भांति चढ़ा रहता है। इस थैलीको हृदयकोष कहते हैं।

क्षारमभमें हिखा जा चुका है कि धमनी तथा शिरामें रक्तकी गतिका संचालन हृदयके द्वारा होता है। हृद्य एक प्रकारका ह्योखला काठा है। यह कोठा सीधर्में (ऊपरसे नीचेतक) दो भागोंमें विभक्त है। यह परदा इतना मोटा है कि एक कोठेका दूसरे कोठेसे किसी तरहका संबन्ध नहीं रह जाता। तरह हृदय दो कोठोंमें विभक्त होजाता है, एक कोठा दाहिनी और थीर दूसरा कोठा वाई ओर होता है। प्रत्येक कोठेके दो , मिल्लें होती हैं। ऊपरकी मिल्लिको याहक कोष्ठ और नीचेकी मिं अलको क्षेपक कोप्ड कहते हैं। इसका कारण यह है कि उत्प-रकी मिललमें रक आकर इकट्ठा होता है और नीचेकी मिललसे होकर वह वाहर निकलता है। ऊपरकी मिलल नीचेकी मिललसे पक पतले परदे द्वारा अलग की गई है। इसमें तीन दरवाजे हैं जो इस प्रकारसे खुरुते हैं कि 'नीचेकी मञ्जिरसे ऊपरकी बोर रक यदि जाना चाहे तो वे तुरन्त बन्द होजाते हैं। वाई कोठी की मिललोंमें केवल इतना भेद होता है कि उसकी दीवालमें क्षेत्रल दो किवाड होते हैं [ देखो चित्र नं॰ ११ ]।

इस प्रकार हृद्यमें चार कोठरिया हो गईं :---

१-दाहिना ग्राहक कोप्छ—हृदयकी दाहिनी ओरका ऊपरका वह कोठा जिसमें अशुद्ध रक्त शरीरमेंसे जाकर इकट्ठा होता है।

र—दाहिना याहक कोण्ड—दाहिनी योरका वीचवाला कोठा जिसके द्वारा अशुद्ध रक वाहर निकलकर दोनों फेफड़ोंमें शुद्ध होनेके लिये जाता है।

# सरल शरीर विज्ञान

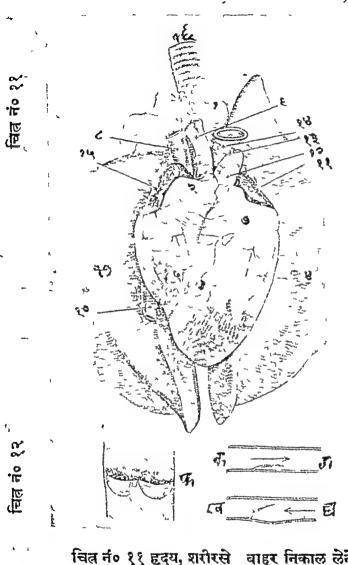

चित्र नं० १२

सकता है पर (घ) से (ख) की ओर नही

चित्र नं० १२ (फ) अर्थचन्द्राकार कपाट जो रक्तको

18

चित्र नं० ११ हृद्य, शरीरसे बाहर निकाल लेनेपर फेफडा तथा रक्तको नालियां साथ हैं। (१६) वायु प्रणाली (१७) वांग फेफड़ा ( ४) दाहिना फेफड़ा (२,७) प्राहक कोष्ट (५,६) क्षेपक कोष्ठ (१४) महाधमनी, महाधमनीकी शाखार्ये (८) उर्ध्वगा महाशिरा (१०) अधोगा महाशिरा ।

## सरल श्रोर विज्ञान



12

रक वाहर

19

्रिट १ चित्र न० १३ फेफडा, हृदय तथा प्रधान निलया, रक्तकी क्रिया हृदयमें किस प्रकार होती हैं। (व, फे) वाया फेफडा। (फे, दा) दाहिना फेफडा (२८,२१) ब्राहक कोण्ड (२५,२८) क्षेपक कोण्ड (३७) वायु प्रणाली (११) महाधमनी (१०) धमनी (२४) फुस-फुसिया शिरा (५) अधोगा महाशिरा (२७) उर्ध्वगा महाशिरा (४) फुसफुसिया धमनी। ३—वाया याहक कोष्ठ-बाई भोरकी ऊपरकी मञ्जिल जिसमें फेफड़ोंमें शुद्ध हुआ रक आकर इकट्ठा होता है।

४—वाया क्षेपन काष्ठे—वाई ओरका विचला कोटा जिसके द्वारा शुद्ध रक्त वाहर निकलकर सारे शरीरमें भ्रमण करता है।

दाहिने और वार्ये कोठेसे परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है। वीचकी दीवाल इतनी मोटी है कि इधरकी कोई वस्तु उधर नहीं जा सकती। पर ब्राह्क और क्षेपक कोष्टकी दीवाल बहुत पतली है और इसमें दाहिनी सोर तीन तथा वाई' ओर दो द्रवाजे वने हैं जिनसे ऊपरकी वस्तु नीचे जा सके। दश्वाजोंको वन्द करनेके लिये भिक्लीदार **परदा बना हु**ता है। इसे कुपाट कहते हैं। इसकी गति ठोक स्थिगदार किवाइकी तरह होती है अर्थात् ऊपरसे (वाहरसे) डेलिये तो ये खुल जाते हैं पर भोतरकी आरसे धका दोजिये तो ये और भी तेजीसे वन्द हो जायंगे। इसकी जाब कर लेनेके लिये आप किसी प्राणीके हृदयको लीजिये और लोटाभर पानी लेकर ऊपरके छेद द्वारा श्राहक कोष्ठको भरिये। आप देखियेगा कि साथ ही क्षेपक कोष्ठ भी भर जाता है। दोनो कोष्ठोंके भर जानेपर ब्राहक कोष्ठका ज उ निकाल लोजिये और उसे चीर डालिये। वीचका परदा और दरवाजा आपको स्पष्ट दिलाई देगा। अव आप क्षेपक कोष्ठको नीचेसे ढवाइये। आप देखियेगा कि जो दरवाजा अभी तक जुला था उसपर भीतरसे कवाट आकर लग गये और उसका मार्ग वन्द हो गया। [ देखिये चित्र न० ११ ]

हृद्यको हाथमें उठा लीजिये और दाहिनी कोठोकी जांच क्षीजिये। आप देखियेगा कि इसमें दो नालिया हैं। दोनों नालियां प्राहक कोण्डमें वाहरसे आई हैं। उत्परवालीको उद्यं महाशिरा और नीचेवालीको निम्न महाशिरा कहते हैं। शरीरके उत्परके अवयवों अर्थात् अद्गों—िसर, छाती, गर्टन तथा अजा—का अशुद्ध रक्त इकट्टा होकर उद्यं महाशिरा द्वारा दाहिने प्राहक कोण्डमें आता है और शरीरके निचले भाग— पैर, उद्र, अतडी, मूत्राशय, यहत—का अशुद्ध रक्त इकट्टा होकर निम्न महाशिरा द्वारा दाहिने श्राहक कोण्डमें आता है।

दाहिने बाहक कोष्टमें जानेपर रक्तपर कोई किया नहीं होती। यह एक तरहका कोठा है जहां अशुद्ध रक्त इकट्ठा भर होता है यौर इकट्टा होकर जैसाका तैसा श्रीपक कोष्टमें चला जाता है। क्षेपक कोष्टले रक्त एक नली द्वारा वाहर निकलता है। आगे चलकर इस नलीके टो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता तो दाहिने फेफड़ेमें चला जाता है और दूसरा वार्ये फेफड़ेमें। इस तरह इस नली द्वारा अशुद्ध रक्त दाहिने क्षेपक कोष्ठसे होकर फेफड़ेमें शुद्ध होनेके लिये पहुंचता है। जिस तरह ग्राहक और क्षेपक कोष्ठके योचमे दरवाजोंको रोककर कपाट खड़े हैं उसी तरह क्षेपक कोष्ठ तथा वाहर जानेवाली इस नलीके चीचमें भी कपाट हैं जो नलीमेंसे रक्तको क्षेपक कोष्ठमें नहीं आने देते। इन कपाटों-की राक्क ठीक वर्ध-चन्द्राकार होती हैं [देखिये चित्र नं० १२]। इस तरह अशुद्ध रक्त फेफड़ोंमें पहुचकर पवित्र होता है। फेफड़ेमें रक किस तरह पिषत्र या शुद्ध होता है, अशुद्ध रक्तमें कीनसा पदार्थ रहता है और शुद्ध होनेमें फेफड़ों द्वारा इसमें वह शुद्ध पदार्थ किस तरह गायब हो जाता है तथा शुद्ध रक्तमें कीनपदार्थ आ जाता है इसका दिग्दर्शन हम आगे करावेंगे। इस स्थानपर केवल इतनाही लिख देना पर्याप्त समम्बना चाहिये कि अशुद्ध रक फेफड़ेमें पहुचकर पिवत्र होता है और नालियों द्वारा जिन्हें धमनियां कहते हैं—यह शुद्ध रक्त वार्ये ब्राहक कोष्टमें जाता है।

अव वकरेके हृदयको—जिसे आपने अपने वाये हाथमें ले रखा है— हुमाइये और वायां भाग अपने सामने कीजिये। आप देखेगे कि ऊपरकी ओर वार्ये ब्राहक कोष्टमें चार नालियां आकर गिरती हैं। इनमेंसे दो नालियां तो दाहिने फैफड़ेसे शुद्ध रक्तको लाती हैं और दो नालियां वार्ये फेफड़ेसे शुद्ध रक्त लातो हैं। ब्राहक कोष्ठमे शुद्ध रक्त इकट्ठा होकर विना किसी परिवर्तनके क्षेपक कोष्टमे चला जाता है। वार्ये प्राहक कोष्टमें भी रक-पर कोई किया नहीं होती। शुद्ध रक्त वायें क्षेपक कोष्टसे वाहर निकलता है। क्षेपक कोष्ठके पीछेको दोवार देखिये। आपको विद्ति होगा कि एकं मोटी नाली उसमेंसे निकलकर याहरको गई है। यह नाली शरीरकी समस्त रक्त नालियोंसे वड़ी है। इसे वृहत् धमनी कहते हैं। जो धमनियां शुद्ध रक्तको फेफड़ोंसे वायें ग्राहक कोष्ठमें लाती हैं उनके अतिरिक्त शरीरमें जितनी अन्य धमनियां हैं सबका उद्गम इसी एकमात्र चृहत् धमनीसे होता है। क्षेपक कोष्ठ तथा उस वृहद् धमनीके मोहदेपर भी मार्गको रोकनेके लिये अर्घ चन्द्राकार तीन कपाट धने हैं जो रक्तको धमनीसे क्षेपक कोष्ठमें नहीं आने देते।

🔎 इस तरह हृदयमें चार कपाट होते हैं ----

१--एक कपाट तो टाहिनी ओर ब्राहक कोष्ठ तथा क्षेपक कोष्ठके बीचमें होता है जो क्षेपक कोष्ठमेंसे रक्तको ब्राहक कोष्ठम जानेसे रोकता है।

२ - दूसरा कपाट दाहिने क्षेपक कोष्ठ तथा फुसफुसिया धमनीके बोचमें होता है। यह रक्तको फुसफुसिया धमनोंसे क्षेपक कोष्ठमें आनेसे रोकता है।

३ -तीनरा कपाट वार्थी ओर ब्राहक कोष्ठ तथा क्षेपक कोष्ठके वीचमें है। यह रक्तको वार्ये क्षेपक कोष्ठमेंसे ब्राहक धमनीमें जानेसे रोकता हैं।

४—चीया कपाट महावृहत् धमनी तया वार्या ओरके क्षेपक कोण्डके बीचमें होता है। इसके द्वारा वृहत् धमनीसे रक्त वार्यी ओरके क्षेपक कोष्टमें नहीं आ सकता। वार्यो ओरके बाहक तथा क्षेपक कोष्टमें वीचमें केवल दो कपाट हैं जो अर्ध चन्द्रा कार चने हैं। पर टाहिनी ओरके बाहक तथा ख़ेपक कोष्टके बोचमें तीन कपाट हैं। ये कपाट चिपटे और फिल्लीदार होते हैं।

यहातक तो हमने यह दिखलाया कि हृद्य क्या वस्तु है, उसकी बनावट किस तरहकी होती है तथा रक्के संचालनमें वह किस तरह सहायता देता है। इतनेसे आप भलो भावि समक गये होंगे कि हृद्यका काम केन्द्र या मध्यस्थका काम है जो रक्तको बटोरता है, और बांटता रहता है। एक तरफसे खराव रक्तको बह बटोरता है, उसे शुद्ध करनेके लिये भेजना है और दूसरी तरफसे शुद्ध रक्तको बह सारे गरीरमें समण या दौरा करनेके लिये भेजता है। यही हृद्यका प्रधान काम है। इसके बाद हम यह दिखलानेका यल करेंगे कि हृद्य किस तरह रक्तको आगे बढ़ाता है और फिर बटोरकर अपने पास इकट्टा कर लिता है।

हृदयका सिकुडना और फैलना—हम ऊपर कह आये हैं कि हृदय एक प्रधान केन्द्र या स्थान है जिसके द्वारा रक्तका संचालन होता है। हम यह भो कह आये हैं कि हृद्यका पिएड अनैच्छिक मांसपेशियों द्वारा वना है अर्थात् वे आपसे आप सिकुड़ा और फैला करती हैं। हम अपनी चेष्टासे उन्हें रोक नहीं सकते। जीवित अवस्थामें छातीके पास वायीं ओर स्तनके सवा इञ्च नीचे कान लगाकर ध्यानसे सुनिये। आपको मालूम होगा कि कोई चीज लगातार चल रही है। हमलोग साधा-रणतः इसे हृदयकी घडकन कहते हैं। यह आवाज "धक् घों" के रूपकी होती है। एक मिनिटमें प्रायः ७२ वार यह आवाज सुननेमें आती है। यही हृद्यकी गति है और इसी गति हारा हृदय रक्तको वाहरकी ओर ठेळता है। यह संचालन निम्न लिखित प्रकारसे होता है ∸

जिस समय समस्त शरीरको आवश्यक खाद्य पदार्थ और

पौष्टिक सामान देकर रुधिर दोनों महाशिराओं हारा दाहिने त्राह्क कोष्टमें पहुचता है और वह कोष्ट भर जाता है उस समय ब्राहक कोष्ट्र सिक्डने लगता है। धकको आवाज यही ध्वनि देती है। सिकुडनेसे ग्राहक कोष्ठको कोठरी तग होने लगती है और उसमेंसे रक्त दाहिने क्षेपक कोष्ठमें जाने लगता है। जब ब्राहक कोण्ड पूरी तरहसे सिकुड जाता है और उसका समूचा रक क्षेपक कोण्डमें चला जाता है तर ाहक कोण्ड खुलने लगता है। इस समय कान लगाकर सुननेसे धोंकी प्रतिध्वनि माल्म होती है। क्षेपक कोष्टके भर जानेपर इसकी मासपे-शिया सिकुडने लगती हैं और कोठा तग होने लगता है। इसके सिकुडनेके साथ ही ब्राहक और क्षेपक कोप्ठके वीचका कपाट उठकर वन्द हो जाता है जिससे रक्त ऊपर ग्राहक कोण्डमें नहीं जाने पाता। इधर फुसफुसिया धमनीका द्वार खुल जाता है और रक्त फुसफुसिया भ्रमनोमें भरने लगता है। क्षेपक कोप्ठके पूरी तरह खाली हो जानेपर मासपेशिया खुलने लगती हैं। इन-का खुलना आरम्भ होते ही क्षेपक कोप्डका कपाट वन्द हो जाता हैं और फुसफुसिया धमनीका रक्त क्षेपक कोप्टमें नहीं जाने पाता। इस तरह दाहिने कोप्ठसे निकलकर रक्त फुसफुसिया धमनी द्वारा होकर दो नालियोंमे विभक्त हो टाहिने और वार्ये फेफडेमें जाता है [ देखो चित्र न० ११ ]।

फेफडा रक्तको शुद्ध करता हैं। शरीरमें घूम घूमकर रक्त
 जिस समय पौष्टिक पदार्थ शरीरके बङ्गोंको देता है उसके साथ

ही कुछ अशुद्ध और जहरीले पदार्थको अपनेमें ले लेता है। फेफ-ड़ेमें जाकर वही रक्त शुद्ध होता है अर्थात् उसके जहरीले पदार्थ उससे दूर होजाते हैं। इस तरह रक्त शुद्ध होकर चार नालियों द्वारा (दो दाहिने फेफड़ेकी और दो वायें फेफड़ेकी) वाये ब्राहक कोण्डमें एकत्रित होता है। हृदयके वायें कोण्डमें रक्तके एकत्रित हो जानेपर ठोक उसी तरहकी किया होती है जिस तरहकी किया दाहिने कोण्डमें अशुद्ध रक्तपर होती है। इस तरह वाये ब्राहक और श्लेपक कोण्डसे होता हुआ रक्त वृहद् धमनीमें पहुंचता है। हृदयसे वाहर होते ही वृहद् धमनीमे शाखायें फूटती हैं और सारे शरीरमें रक्त फैलने लगता है।

हृद्यकी यह गित लगातार चलतो है और वह रक्तको ढकेल-कर पौष्ठिक पदार्थों के साथ उसे सारे शरीरमें पहुचाती है। इस तरह रक्तकी किया लगातार होती रहती है। एक क्षणके लिये भो यह किया बन्द नहीं होती। साथ ही हृद्यका सिकुड़ना और खुलना भी जारी रहता है। हृद्यका कोई भी कोष्ठ एक क्षणके लिये खाली नहीं रहता। एक सिकुडता है तो दूसरा भरता है।

ऊपर जिस तरहसे हमने वर्णन किया है उससे पढ़नेवाले कदाचित इस भ्रममें पड़ सकते हैं कि हृदयके चारों कोण्ड वारी वारीसे भरते और सिकुड़ते तथा जाली होते और फैलिन ते हैं। पर वास्तवमें यह वात नहीं है। केवल समभानेके लिये हमने जारों कोण्डोंका अलग अलग वर्णन किया हैं, नहीं

तो इनका निकडना और खाली होना तथा फैलना एक नाय ही होता है और जोवन पर्यन्त यह किया इसी तरह चलती रहती है। कीतमा कोष्ठ भग, कव माली हुआ यह वनलाग क्ठिनहीं नहीं बल्कि असम्भव हैं। साधारणन हटपकी किया इस प्रकार होता है-पहले होनों प्राहक कोष्ट्रोंका निकुड़ना आरम्म होता है। उसके बाद दोनों क्षेपक कोष्ट्र मिकुडने हैं। जब रक्त बृहद् धमनी और पुसफुसिया धमनीमें आजाता ई तर एक वार मारा हृदय सिकुडना है। इसके बाद हृदय क्षण कालके **डिये विश्राम डेना है और फिर पूर्ववन् सारी किया आरम्म हो** जाती है। यह क्रिया कितनी जल्टी होती है इसका अनुमान क्वेंचल इननेसे हो किया जा सकता है कि प्रत्येक मिनटमें हृज्य ७२ वार रचको प्रहण करता है और उसे दक्षेलकर आगे फेंचना है।

हृदयकी यडकन—हम ऊपर कह आपे हैं कि यदि आप किसी जीवित मृतुष्यकी वाशी छातीपर स्ततसे सवा इच्च तीचे कान लगाकर गौरसे सुनें तो आपको "यक् यों की आवाज सुनाई देगी। यह आयाज प्राप्त एक मिनिटमें ७२ वार सुनाई देगी। यदि इससे कम दार आवाज सुनाई दे या धीमी हो तो समस्ट लीजिये कि वह व्यक्ति अस्वस्य है। यह आवाज हृदयके कोपोंके सिन्दु हमें और फैल्टेनेकी है। 'यक्' की आवाजके साथ ही 'वों' की आवाज सुनाई देगी पर पुन 'घक्' की आवाज जरा देरमें सुनाई देगी वर्यान् 'घक्' और 'वों' 'की आवाजमें जितना अन्तर पड़ता है 'धों' और 'धक्' की आवाजमें उससे अधिक अन्तर पड़ता है। इसका कारण भी हम पहले वतला चुके हैं। 'धक्' की आवाज कोष्ठोंके सिकुड़नेकी होती है और 'धों' की आवाज कोष्ठोंके खुलनेकी होती है। सिकुड़नेके वादही खुलनेकी किया होती है। इससे यह आवाज एकके वादही दूसरी खुनाई देती है पर एक वार फैलनेपर हृदय क्षण कालके लिये खिआम लेता है और नय सिकुड़ने लगता है। इसलिये खुलने और सिकुड़नेकी आवाजके वीचमें कुछ अन्तर दिखाई देता है। डाफृर लोग इसी धड़कनकी परीक्षासे शरीरके नीरोग तथा रोगी होनेका पता लगाते हैं। यदि शरीर नीरोग है तो हृदयकी धड़कन समान रहेगी और यदि रोगी है तो धड़कन अस्थिर रहेगी अर्थात् कम होगी और मन्द रहेगी।

इसी तरह वालकों के हृद्यकी धड़कन भी प्राय पुरुपों के हृदयकी धड़कन के विनरवन अधिक होती है। सोते हुए वालक के हृदयके पास कान लगाकर गौरसे सुनिये। हृदय दूने जोरसे धड़कते सुनाई देगा। कुछ लोगों का अनुमान है कि वालकों के हृदयकी गति प्रति मिनिट ११४ वार तक होती है। इस लोटी पुस्तकमें इससे अधिक लिखना कठिन है।

इसके अतिरिक्त अन्य कई अवस्थायें हैं जिनमें हृटयकी गति नेज या मन्द होजाती है। जैसे व्यायामके समय शरीरकी सेलें अधिकाधिक पौष्टिक पदार्थ चाहती हैं। पौष्टिक पटार्थ पहुचानेके लिये रक्तका दौरा तेजीके साथ होने लगता है और हृद्यकी गति तीव्रगामी होजाती है।

जन नामी एक पदार्थकी आवश्यकता पड़ती है। जिस समय रक्त फेफड़ोंमें शुद्ध होता है वहासे उसे यही पदार्थ मिलता है। धमनियों द्वारा जो रक्त केशिकाओंमें पहुचता है उसमें अन्नका रस तथा यह बाक्सिजन भरा रहता है। सेले इसो बाक्सिजन और पौष्टिक पदार्थको रक्तसे ग्रहण करती हैं। इस तरह आक्सिजन औरपौष्टिक पदार्थके निकल जानेपर रक्त स्वत्वहीन हो जाता है। साथ ही सेले वरावर अपने शरीरसे एक तरहका विप वाहर निकाला करती हैं। इसे कार्वोनिक ऐसिड कहते हैं। काम करते समय शरीरकी टीवारकी सेहें प्रतिक्षण टूटा करती हैं। उनके टूटनेसे यही विष पैदा होता है। जिस समय सेलें रक्तसे आक्सिजन और पौष्टिक पदार्थ प्रहण करती हें उसी समय वे रक्तको यह विष दे देती हैं। इस विषसे स-म्मिलित होनेपर रक्तका रङ्ग नीला होजाता है। पौष्टिक पटाथ देकर केशिकार्ये पुन. आपसमें मिलने लगती हैं और उनका आकार धोरे धीरे चड़ा होने लगता है। इस तरह केशिकाये एकमें मिलकर शिरायें वन जाती हैं। शिराओं में अशुद्ध रक्त रहता है। अव शिराये नीचेकी ओर चलती हैं और मार्गमें अपनी सद्दायक शिराओं द्वारा अशुद्ध रक्तको ग्रहण करती जाती हैं और अपना आकार बढ़ाती जाती हैं। दाहिने ग्राहक कोष्टके पास आते आते सव शिरायें एकमें मिल जाती हैं। और एक चृहद् आकार धारण कर ऊर्घ्व महाशिराके पाससे दाहिने ब्राहक कोष्ट-में प्रविष्ट कर जाती हैं। इस तरह वार्ये क्षेपक कोष्टसे निकलकर

शुद्ध रक्त शरीरके ऊपरी अङ्गोंमें दौरा करता हुआ आविसजन तथा पौष्टिक पदार्थ देता हुआ और विप छेता हुआ णिगओं झरा दाहिने ग्राहक कोष्टमें आकर गिरता है [देखो चित्र न० १४]।

अमीतक हमने वृहदु धमनीको केवल उस शाखाका वर्णन किया है जो ऊपरको जाती है और धड़के ऊपरी भाग तक निरको पौछिक पढ़ार्थ पहुचाती है। इसी तरह वृहदु धमनीको दूसरी शाखा शरीरके नोचेकी और जाती है। इस शासासे भी अनेक धमनिया निकलती हैं जो ऊपरवाली धमनीकी तरह शासायें फेंकती, छोटी होती, चमडा, चवीं, मासिपएड तथा हिंदुयोंमें प्रविष्ठ होती, केशिया बनती तथा पुन जुटकर शिरायें बनकर निस्न महाशिरके नामसे टाहिने ब्राहक कोष्टमें प्रविष्ठ होती हैं। नीचेकी ओर जो धमनीकी शाखा गई है उससे दो प्रधान शासायें निकली हैं जिनके बारेमें टो शब्द लिख देने आवण्यक प्रतीन होते हैं।

इसमेंसे एक शाखा तो उदर अतडी और अन्य अड्डॉमें जाती है। उदर तथा अंतडियोंमें जाकर यह धमनी छोटी छोटी धमनियोंमें विभक्त हो जाती है और अन्तमे केशिकायें बनती हैं। अन्य शिरायें सीधी महाशिरामें जा मिलती हैं। पर यह शिरा सीधी महाशिरामें नहीं जा मिलती। उदरसे होकर यह यहतमें जाती है और वहा पुन छोटी छोटी शाखाओंमें विभक्त हो जाती है। इस तरह दो वार केशिकाके रूपमें परिणत होकर यह यहत भरमें फैलती है और अपना काम करके पुन शिरामें परि- वर्तित हो जातो है और तव कहीं महाशिरासे जाकर मिलती है।

धमनीकी दूसरी शाखा (जिसको चर्चा हम लोग कर रहे हैं) सीधे यकतमे जाती है और केशिकाके रूपमें होकर वह यकतकी सेलोंमें फैलती है तथा फिर जुटकर शिराका रूप धारण करती है और उदरसे होकर जो शिरा यक्ततमे गई रहतो है उसमें मिल-कर तब कहीं निम्न महाशिरामें आकर गिरती है। इस तरह जो रक्ताण शरीरके अधोभागमें जानेवाली धमनीमे पड जाते हैं और उसकी (धमनी की) उस विशेष शाखा द्वारा उदर या अंतर्ड में चले जाते हैं उनका छुटकारा फिर वडी कठिनाईसे होता है। विचारोको एक वार उटरकीके शिकाओंके तङ्ग मार्थको पार कर किसी तरह अपनी रक्षा करनी पड़ती है। वहासे छुटकारा पाकर जो आगे वढ़े तो थोड़ी ही देर वाद यक्तमे जाकर उन्हें किर वही दण्ड सहना पड़ता है अर्थात् यक्तमे जाकर विचारोको फिर एक वार केशिकाओंका तंग मार्ग पार करना पडता है।

इस तरह इम देखते हैं कि रक्तका दौरा निम्न लिखित प्रकार-से होता है:—

वायें क्षेपक कोष्टि रक्त भरते ही वह सिकुड़ने लगता है। इससे रक्त पूर्ण वेगके साथ बृहद् धमनीमें प्रवेश करने लगता है। बृहद् धमनी अपनी शाखाओं और प्रतिशाखाओं द्वारा रक्तकों सारे शरीरमें पहुंचाती हैं। रक्त ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाता है धमनीकी अनेक छोटी छोटी शाखायें होती जाती हैं। इस तरह इत छोटी छोटी धमितयों वहकर रक्त केशिकाने जालमें पहुचता है। केशिकाके जालकी दूसरो ओरसे छोटो छोटो गिगा- ओंका आरम्भ होता है। छोटो छोटी गिगाये परस्पर मिलकर वडी शिरायें वनती हैं। अट्ठोंसे बाहर निकलकर ये छोटी गिरायें अन्य शिराओंसे मिलकर बड़ी हो जाती हैं। इस तरह धीरे धीरे सब शिरायें एकमें मिल जातो हैं और नीचेके अट्ठासे एक महाशिंग और उपरके अट्ठासे दूसरी महाणिरा अगुद्ध रक्त लेकर दाहिने श्राहक कोष्टमें था गिरतो हैं। यह अगुद्ध रक्त हाहिने श्राहक कोष्टमें बाहिन क्षेपक कोष्टमें होता हुआ फुसफुसिया धमनो हारा फेफडोमें जाकर गुद्ध होता है। बहासे गुद्ध होकर रक्त फुसफुसिया शिराओं हारा वार्ये ग्राहक कोष्टमें जाता है और किर बहुद धमनी हारा सारे शरीरका टींग करना है।

रकने इस दौरेसे हमें कई धानें माल्म हुई .— १ - रक जहासे चलता है वहीं फिर लीट आता है। वह उसी वेगसे सारे शरीरका दौरा करता है पर क्षण कालके लिये भी कहीं नहीं ठहरता।

२—अपने निर्दिए स्थानसे अर्थात् वायें क्षेपक कोष्टसे रक्त एक वृहद् नली द्वारा चलता है। इन नलीको शाखायें प्रतिशाखायें होती जाती हैं और अन्तमें शाखायें इननो तेज और पतली हो जाती हैं कि एक वार एक रक्ताणुका प्रवेश भी कठिन हो जाता है। फिर ये नलिया जुटने लगत हैं और जुटने जुटते एक महानली होकर दाहिने ग्राहक कोष्टमें गिरती है अर्थात् शुद्ध रक्तकी एकं धमनी अनेक शाखाओं में वट जाती है और अशुद्ध रक्तकी अनेक नालियां एक महाशिरा होकर गिरती हैं। धमनीसे शाखायें निकलती हैं और शिरा सहायक शाखाओं के मिलनेसे वनती है। धमनी ज्यों ज्यों आगे वढ़ती है तंग और पतली होती जाती है, शिरा आरम्भमें तग और पतली रहती है पर ज्यों ज्यों आगे वढ़ती है चौड़ी होती जाती है। और अन्तमें एक महाशिरा हो जाती है। अंगोंमें शुद्ध रक्त धमनियों द्वारा पहुचता है और वहांसे अशुद्ध रक्त शिराओं इगरा वापिस आता है। धमनियों तथा शिराओं के वोचमें केशिकाओं का जाल होता है और यही दोनों का सन्धिन्नेत्र है। [देखो चित्र नं० ३]

३—शुद्ध रक्त लेजानेवाली सभी नालियोंको धमनी और अशुद्ध रक्त लानेवाली सभी नालियोंको शिरा कहते हैं, पर दाहिने क्षेपक कोष्टसे जो नाली अशुद्ध रक्त फेफडेमें ले जाती है उसे धमनी कहते हैं और फेफडोंसे शुद्ध रक्त जो नाली वायें प्राहक कोष्टमें लाती है उसे शिरा कहते हैं।

४—रक्त होरेकी दो गित हैं और एक प्रकारसे दो हृद्य एकमें सटाकर रखे गये हैं। यदि आप किसी तरह हृद्यको बीचसे इस प्रकार चीरें कि इसके दोनों कोठे अलग हो जाय और वीचका परदा किसी तरह भी नहीं फटे तो आपको दौरेकी किया स्पष्टतः दो प्रतीत होने लगेंगी। एक तरफ तो दाहिने हृद्यमें शिरायें आकर गिरती हैं और फुसफुसिया धमनी रक्तको फेफडोमें पहुचाती है और दूसरी और फुसफुसिया शिरा फेफडोंसे शुद्ध रक्त लाकर वायें हृदयमें गिराती है और वृहद् धमनी उसे सारे शरीरमें लेजाती है। दौरेकी दो किया भो स्पष्ट दिखाई देगी। एक किया हृदयमें होगो और दूसरी फेफड़ोंमें।

उत्तर जो विवरण दिया गया है उससे स्पष्ट है कि रक्त कोरा सदा एक ही तरफ चलता है अर्थात् रक्त वार्यी ओरसे वहना आरम्भ करता है और ध्रमनियों, केशिकाओं, शिराओं तथा हृव्यके दाहिने कोठे और फेफडोंसे होकर पुन हृद्यके वार्ये कोठेमें आ गिरता है। प्रश्न यह उठता है कि रक्तका यह दौरा ठीक इसी प्रकारसे क्यों होता है, रक्त सदा हृद्यके टाहिने भागले वार्ये भागकी ओर ही क्यों जाता है, सदा ध्रमनियोंसे होकर शिराओमें ही क्यों जाता है, उसकी गिरत एक वार भी उल्टो क्यों नहीं होती, अर्थात् रक्त हृद्यके वार्थे भागसे दाहिने भागकी ओर क्यों नहीं वहता और शिराओंसे ध्रमनियोंमें क्यों नहीं जाता?

हमने ऊपर वतलाया है कि हृद्यके दोनों तरफ के कोठों के वीचमें तथा जहा क्षेपक कोछ फुसफुसिया धमनीमें तथा बृहद् धमनीमें खुलते हैं, वहा अर्वचन्द्राकार मिल्लोकी थैलिया वनी हैं जो एकको भीतरसे वाहर आने देती हैं पर वाहरसे भीतर नहीं जाने देती। उनका मुंह वाहरकी और खुला रहता है। इसलिये यदि भीतरसे कोई वस्तु वाहरकी और जाती है तो यह उनपरसे हीकर चली जाती है। वे दवकर नीचेकी दीवालमें सद जाती हैं। पर यदि कोई चीज वाहरसे भीतर आने लगती है तो वह पहले उन्हीं खोखलोंमें जाती है और वे खोखले भरकर इस तरह फूल जाते हैं कि रास्ता वन्द हो जाता है और फिर वाहरसे कोई वस्तु भीतर नहीं आ सकती।

इसी तरहको थैलियां उन प्रत्येक स्थानोंपर चनी हैं जहांसे रक्त धमनीका साथ छोड़कर शिरामें प्रवेश करता है। केशिका-ओंके दोनों तरफ इस तरहके थैले चने हैं जो कपाटका काम देते हैं। यदि रक्त उलटा होकर वहना चाहे तो रक्ताणु इन थैलोमें घुस जायंगे और इसे इतना फुला देगे कि रास्ता एक दमसे बन्द होजायगा।

इस उपरोक्त कथनकी परीक्षा अतिसहजमें हो सकती है। सिल्क या रेशमी कपड़ेका एक टुकड़ा ले लीजिये। उसे सीकर घड़ीकी खोली बनाइये। इस थैलेके विचले परतको लेई या सरेससे किसी ऐसे कागजमें चिपका दीजिये जो पानीमें तुरत गल न जाया। अब बास या रवरका एक पाइप या नली लाइये। नलीका छेद इतना चडा होना चाहिये जिसमें आपका हाथ जा सके और आप भीतरके हिस्सेको भली भांति देख सके। कागज सहित थैलेको पाइपमे थोड़ो दूर भीतर सटा दोजिये। इतना करनेके बाद लोटेमें पानी भरकर पहले नलीके छेदमे उस ओरसे डालिये जिस तरफ थैलेका मुंह न हो। आप देखेंगे कि पानी विना किसी स्कावटके एक तम्फसे बहकर दूसरी तरफ गिइने लगता है। अब नलीका मुंह उलट दीजिये और उस

तरफसे पानी डालिये जिस तरफ थैलेका सुद्द भी हो। आप देखेंगे कि पानी सबसे पहले थैलेमें भरता है और थैला फूलकर रास्ता रोकलेता है। अब इस पारने उस पार तक पानी विना किसो रकावटके नहीं जा सकता। थैलेके आगे पानी धीरे धीरे बढेगा। यदि थैला ठीक नलीके आकार और नापका बनाया जाय तथा ऐसी बस्तुका बना हो जिससे पानी छन भी न सके नो फिर थैलेके आगे एक पूट भी पानी नहीं बढ सकता। नली भर जायगी और निकलनेका मार्ग न पाकर पानी उसो नरफ सं बहने लगेगा जिस तरफसे डाला गया हो।

इस प्रयोगके वाद आप अपने चटनसे कपडा उतार डालिये और अपने हाथको सीधा फैलाइये। आप देपेंगे कि आपकी नमें तन गई हैं और साथ ही साथ अशुद्ध रक्त भी शिरायें भी नीली नीली चमडेमें दिखाई देंगी जो कलाईकी ओरसे कन्वेकी और वीडती हुई प्रतीत होंगी। दूसरे हायसे इन नीली शिराबोंमेंसे एकको उलटे द्याझ्ये अर्थात् केहुनीकी ओरसे क्लाईकी ओर दबाइये। आप देखेंगे कि ये तुरन्त फूल जाती हैं और थोडे थोडे फासलेपर गांठ उमड़ते दिखाई देते हैं। ये ही कपाट या थैले हैं। आगे बढ़े जानेसे रोका गया रक्त पीछे जानेकी चेष्टा करता है। पर ज्योंही वह पीछेकी ओर फिरता है रक्ताणु थैलोंमें घुस जाते हैं। थैला फूलकर कपाटकी तरह सामने खडा हो जाता है और रास्ता रोक लेता है। यदि बाप कलाईकी ओरसे इस शिराको दवावें तो रक्त और भी तेजीके साथ आं।

वढ जायगा और यदि आप कुछ कालतक उस शिराको उसी तरह द्वाये रहें तो आगेकी शिरा विलक्कल खाली पड़ जायगी क्योंकि मार्ग वन्द होनेसे उधरसे रक्त नहीं आवेगा।

इससे यह प्रगट हुआ कि रक्तके इस प्रकारसे वहनेका एक कारण तो शिराओं में इन थैलों का होना है। इसका एक दूसरा भी कारण है जिसका सम्बन्ध सीधे हृद्यसे हैं और जिसका दिग्दर्शन आगे चलकर कराया जायगा।

हमने कहा है कि रक्तके इस दौरानका दूसरा कारण हृद्य है अर्थात् हृदयके भीतर भी इस तरहकी वनावट है जिसके कारण रक्त दाहिनी ओरसे वार्यी ओरको ही जाता है। हृदयका वर्णन करते हुए हमने दिखलाया है कि प्राहक और क्षेपक कोछों-के वोचमें चमड़ेकी फिल्लियां इस तरहसे चिपकी पड़ी हैं कि **प्राहकसे क्षेपकमें जाते समय रक्त धक्का देकर उन्हें वगलमें हटा** देता है और आगे यढ़ जाता है। तरल पदार्थ पाकर ये फिल्लियां तैरने लगती हैं। अब यदि रक्त पीछेकी ओर आना चाहता है तो वह िकछियोंको धका देता है और फिल्लियां ब्राहक कोष्ठके दरवाजोंको रोक छेती हैं। इसपर यह प्रश्न भो उठ सकता है कि क्या रक्तमें इतना जोर नही रहता कि वह इस फिल्लाको ढकेलकर उलट दे और उलटे मार्गसे वहने लगे। यह भी संभव है। पर रक्तके मार्गमें एक रुकावट है। किल्लियां क्षेपक कोष्ठकी दीवारसे तन्तुओं द्वारा वंधी हैं और ये तन्तु इतने बढ़े हैं कि जब ये भिक्लियां तैरने लगतो हैं तो वे तनकर उसे पकड़े रहते हैं और उसे इधर उधर विसकने नहीं देते।

इसी तरह फुसफुसिया धमनी और वृहद् धमनीके मुहानेपर भी अर्धचन्द्राकार थैले हैं जो भीतरसे बाहरके रक्तके प्रवाहमें तो दब जाते हैं पर यदि रक्तका प्रवाह बाहरसे भीतरकी ओर होने लगता है तो भरकर इस तरह फूल जाते हैं कि रास्ता रुक जाता है। इस तरह रक्त बाहरसे भीतर नहीं आने पाता।

रक्तका दौरा लगातार हुआ करता है। वह एक क्षणके लिये भी वन्द नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि इस रक्त-प्रवाह-यन्त्रका कोई भी अग क्षण मरके लिये भी खाली नहीं रहना अर्थात् प्रत्येक माग हर क्षण मरा रहता है। इससे यदि सबसे पीछेके रक्तको हटनेका कहीं मार्ग नहीं है तो फिर आगेका रक्त पीछे कहा आ सकता है।

उटाहरणके लिये मान लीजिये कि मनुन्यों के एक दलको एक चकरदार सडकसे होकर जाना पड़ता है। सड़कपर स्थान स्थानपर फाटक वने हैं। प्रत्येक फाटकपर सिपाही पहरा दे रहे हैं जो लोगोंको केवल भीतर जाने देते हैं, वाहर नहीं थाने देते। ऐसी अवस्थामें जब ठसाठस मोड़ घुसती चली जा रही है और प्रधान दरवाजेका सिपाही लोगोंको बराबर आगेको ही ढकेलता जा रहा है तब जो भीड़ आगे वढ़ गई है उसे पीछे मुडनेका अवसर कहां मिल सकता है। यदि घका खानेसे और फजीहतसे उसे वचना है तो आगे बढ़नेमें ही उसका कल्याण है। ठीक यही हालत आगे बढ़नेवाले रक्तकी है।

इससे यह परिणाम निकला कि रक्तकी इस प्रकारकी गति-

G

का प्रधान कारण हृद्य ही है। शिराओं के थैंछे तो केवल सहायक मात्र है।

एक तीसरा कारण और भी है। निलयोंकी बनावट भी ऐसे ही तन्तुओंसे है जो कुछ न कुछ सदा आगेकी ओर सिकुडते नहते हैं और इस तरह रक्तको आगे वढनेमें सहायता पहुचाते हैं। इसका वर्णन रक्तको छे जानेवाली निलयोंकी बनावटमें किया जायगा।

रक लेजानेवाली नालियोंकी वनावट—रक्त लेजानेवाली नृलियां दो प्रकारके पदार्थों से वनी हैं। ये दोनों पदार्थ तीन तहमें जमे हैं। सबसे ऊपर तो रेशेदार तन्तुकी एक दोवार है। उसके बाद अनैच्छिक मासपेशियोंकी एक तह है। मांसपेशियोंमें भी पीले रेशेदार तन्तुओंकी दीवार है। इन्हीं रेशेदार तन्तुओंके कारण इन नलियोंकी भीतरी दीवाल चिकनी रहती है जिससे रक्तके प्रवाहके मार्गमें किसी नम्हकी बाधा उत्पन्न नहीं होती।

धमनी और शिरा दोनोकी दीवारे प्राय एकही किस्मके पदार्थसे बनी हैं। भेद केवल इतना ही है कि धमनीकी दीवालमें मांसपेशियां हर खानपर पाई जाती हैं और शिरामें कहीं कहीं मांसपेशियां नहीं भी होतीं। रेशेदार तन्तुकी तह भी शिरफ्ती अपेक्षा धमनीमें अधिक मोटो होतो है। धमनीकी दीवालकी अपेक्षा शिराकी दीवालमें श्वेत तन्तुओंसे लाल तन्तुओंकी संख्या अधिक रहती है। इन सब कारणोंसे धमनीकी दीवाल शिराकी दीवाल के कहीं मोटी होती है।

पीछे हम यह भी वतला आये हैं कि शिराओं में स्थान स्थान-पर रक्तका प्रवाह एक ही क्रीर होनेमें सहायता पहुचानेके लिये भिल्लीके थेंले वने हैं जिन्हें क्याट कहते हैं। ये थेले सदा हृदयकी ओर खुळते हें पर जो गिरायें हृदयसे ऊपर हैं उनकी दीवालके कपाट नीचेकी ओर खुलते हैं और जो नीचेकी ओर हैं उनके कपाट ऊपरकी ओर खुलते हैं।

केणिकाकी दीचार केचल एक सेलसे वनी है। न तो उसमें मासपेशिया हैं और न रेशेदार तन्तु ही हैं। केशिकाकी दीवालमें छेद नहीं होता। धमनी जहां केशिका चनकर फैलती हैं वहां चह जाल चनाकर फैल जाती हैं। केशिकायें अन्धी होती हैं अर्थात् आगे खुलनेके लिये उनमें मुद्द नहीं होता। पर उनकी दीवालें एक खेलसे निर्मित होनेके कारण इतनी पतली रहती हैं कि रक्तका रस उनमेंसे पसीज पसीजकर सेलोंसे जा मिलता है और उन्हें स्नान कराया करता है।

धमनीकी फडक जीवित अवस्थामें किसी धमनीको अगु-लीसे दवाइये। आपको विदित होगा कि वह सिकुडती और फैलती है। हृद्य जितनी बार फैलता और सिकुड़ता है रक्तको धमनिया उतनी ही बार फैलतो और सिकुडती हैं। इसी सिकोड़को नव्ज या नाडी कहते हैं।

धमनीका स्पन्दन इस प्रकार होता है। फेफडोंसे शुद्ध रक्त आकर वार्ये क्षेपक कोष्ठमें भरता है और वाया क्षेपक कोष्ठ. सिक्षड़ने लगता है। इससे रक्त वेगके साथ वृहद् धमनीमें प्रवेश. करता है। वृहद् धमनी पहलेसे ही रक्तसे भरी रहती है। इससे इस रक्तके लिये जगह चनानेके लिये धमनीको स्थान चनाना पड़ता है। धमनीकी मासपेशियां अनैच्छिक तन्तुसे चनी हैं। इससे द्वाच पाकर ये फैल जाती हैं। रक्त इनमें समा जाता है। थोड़े कालके वाद ये सिकुड़कर अपनी पूर्व अवस्थापर आनेका यह करने लगती हैं। इनका सिकुड़ना आरम्भ होता है और रक्त आगे चढ़ता है। इस रक्तको स्थान देनेके लिये धमनीका आगेका हिस्सा फैलता है। इसी तरहसे सिकुड़ना और फैलना लगातार लगा रहता है।

इस प्रकार वृहद् धमनी तथा उसकी शाखाओं में सिकुड़ने तथा फैलनेकी लहरें एकके वाद दूसरी उत्पन्न होती रहती हैं। एक लहरके वाद दूसरी लहर पैदा होती है और उसके वाद तीसरी लहर। इसीको नाडीका स्पन्दन कहते हैं।

आप परीक्षा करके देखेंगे तो आपको विदित होगा कि नाड़ी-का यह स्पन्दन केवल धमनियोंमें ही होता है। शिराओंमें इनका पता नहीं लगता। इसका प्रधान कारण यह है कि धम-नियोंकी इतनी छोटी छोटी शाखायें हो जाती हैं कि केशिका तक पहुचते पहुचते इस स्पन्दनकी गति वहुत ही मन्द पड़ जाती है। और शिराओं तक पहुचते पहुचते एकं दमसे वन्द हो जाती है। यही कारण है कि यदि कभी धमनी कट जाती है तो स्कत उछल उछलकर वहता है और यदि शिरा कट जाती है तो स्कत धीमें धीमें एक चालसे वहता है, उछलता नहीं। धमनी एक मिनिटमें उननी ही बार फड़कती है जिननी पार एक मिनिटमें हृदय फडकना है। वाहरसे नाड़ीके स्पन्दनका पता उन खानोंपर धमनीके स्पर्णसे लगता है जहा धमनीके ऊपर चर्ची और मासका पिण्ड नहीं है।

इस तरह आपने टेखा कि गरीरका सबसे प्रधान काम इसी नक-परिम्रामक मार्ग द्वारा होता है। फिर भी ये केवल याहरी डपकरण हैं। मुल्य काम तो उन सेलेंकि भीतर होता है जिनको थाप देखही नहीं पाते चाहे आपका यन्त्र अधिक तेजही नमों न हो। उटाहरणके लिये आपके सामने हम एक मिसाल पेश करते हैं जो पढ़नेमें तो जरा मही अवश्य मालूम होगी पर वास्तवमें ठोक मिलती जुलनो है और हमारे कघनको पुष्ट करनो है। थोडी टेरके लिये मान लीजिये कि शाप बर्म्यई या कलकत्ता शहर गये और किसी ऊचे शिरारपर चडकर नगरका निरीक्षण करने लगे। आप देखेंगे कि सड़कें जालको तरह फैली हैं और उनके इर्ट गिर्द मकानों का निलिसला जारी है। सडकें बाटमियोंकी भीड, शाडियोंके ठेलमठेलसे जाम हैं पर वरोंके भीतर त्या होरहा है इसे आप नहीं देख सकते। इससे तत्काल आप सडकोंकी ही प्रशसा करें गे कि सडकोंपर कैसा काम हो रहा है, सडकें कैसी मरी हैं। पर यदि आप विचार कर देखें तो आपको मालृम होगा कि सडकोंका यह प्रधानता उन मकानोंके ही कारण है। मकानों ने अन्टर जो काम होरहा है उन्हींकी वदौलत इन सड़कीं-पर इतनी भीड है।

ठीक यही बात आपके शरीरके अङ्गोंके साथ है। आप किसी बहुको छे छोजिये और उसकी परीक्षा कोजिये। आप -देखेंगे कि रक्तकी नलियां जालको भांति फैली हैं और सडकोंका -काम दे रही हैं पर इन जालोंके इदिगिद मांसिपएडकी दीवालें हैं जो ठीक मकानोंकी कतारोंकी तरह हैं। मांसकी इन दीवालोंके भीतर जो कुछ हो रहा है आप किसी भी तरह नहीं देख सकते पर वास्तवमें प्रधान काम वहीं हो रहा है। किस तरह आपके नगरकी सडकोंका प्रयोग कचा माल कारखानोंमें ढोने तथा तैयार माल कारखानोंसे बाहर ले जानेमें होता है पर सारा काम तो उन कारखानोंमें ही होता है, माल वहीं तैयार होता है, कुली वहीं काम करते हैं। ठीक उसी तरह रक्कि धमनियां और किशिकार्ये कच्चा माल लेकर अङ्गोंमें पहुंचाती हैं, पर उसका .प्रयोग उन अङ्गोंमें ही होता है।

हम कह आये हैं कि केशिकायें अन्धी होती हैं। इनका मुंह
-वन्द होता है। इसिलियें रक्ताणु इनमेंसे वाहर नहीं निकल सकते।
पर केशिकाओंकी दीवार इतनी पतली होती है कि रक्त-रस
इनमेंसे चू चूकर अङ्गोंके सेलोंमें प्रवेश कर जाता है। पतली
किल्लियोंका यह धर्म है कि उनमेंसे तरल पदार्थ चू चूकर निकल
जाता है और जो पदार्थ पानीमें घुल नहीं सकता वह उनमें
लगा रह जाता है। इसकी जांच आप मजेमें कर सकते हैं।
आप कहींसे चमड़ेकी एक किल्ली लाइये और उसकी एक धैली
वना डालिये। थोड़ीसी चीनी पानीमें डालकर उसमें भर दीजिये

भौर ऊपरसे उसका मुंह वाघ दीजिये। थोडी देरमें आप देखियेगा कि पानी मिल्लीके वाहर होकर चूने लगता है। नीचे एक कटोरा रख दीजिये और चू चूकर जलको उसमें इकट्टा होने दीजिये। जब जल विलकुल चू जाय तो फिल्लीके थेलेको खोलिये। आप देखियेगा कि उसर्मेंसे चीनी गायव है। उसमें फेवल वे हो पदार्थ मौजूद हैं जो पानीमें घुल नहीं सकते थे। अब क्टोरेके पानीको चिखिये। आप देखेंगे कि उसका स्वाट मीठा है। ठीक यही वात केशिकाओंके साथ भी है। केशिकाओंमें जो रक्त रहता है उसमें पौष्टिक पदार्थ घुला हुआ रहता है। यह पौष्टिक पदार्थ केशिकाओंकी दोवालसे छन छनकर सेलोंमें जाता है और उनका पोषण करता है। जिस भरी किल्लोका उदाहरण हमने ऊपर दिया है उससे तथा केशिकाकी फिल्लीसे केवल इतना अन्तर है कि इनमें एक तरफ तो जहा पौच्टिक पदार्थ छन छनकर वाहर जाता है चहा सेलोंका कुडा कर्कट या विप इनमें आता रहता है। इसी तरहकी क्रियासे उदरमेंसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ रक्तमें बाता है तथा बशुद्ध रक्त फेफडेमें जाकर शुद्ध होता है।

शरीरके पोपणके लिये दो पदार्थोंकी आवश्यकता पहती है— अन्न और स्वच्छ वायु। रक्त इन टोनों पदार्थोंको अद्गोंके पास पहुचाता है। अगले प्रकरणोंमें हम यही दिखलानेका प्रयत्न करेंगे कि रक्त इन पदार्थोंको कहासे पाता है और किस तरह पाता है।

हम सबसे पहले हवाको लेंगे और दिखलावेंगे कि रक्तको हवा किस तरह मिलती है।

## ञ्ठा प्रकरण

#### स्वास लेनेकी किया

रक्तको क्रियाका चर्णन करते समय हमने जगह जगहपर ऱ्यह वात लिखो है कि सेलें लगातार काम करती रहतो हैं तथा इस तरह काम करनेको अवस्थामें वे सदा टूटती फूटती भी रहती हैं। इनके फूटनेके समय अनेक तरहकी रसायितक कियायें होती हैं जिनसे शरीरके भोतर अनेक तरहके पदार्थ वनते हैं। इनमेंसे वहुतसे पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनकी शरीरमें रहनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती वरिक यदि वे अधिक काल तक शरीरमें रहें तो अनेक प्रकारसे वे शरीरको हानि पहु-चार्चे । इसिलये शरीरसे उनका निकल जाना अत्यन्त थाव-श्यक है और उनके निकालनेका प्रवन्ध भी किया गया है। शरीरकी अनेक इन्द्रियोंका यह काम ही है कि वे अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को शरीरसे निकाल निकालकर रक्तको दिया करती हैं और रक्त उन्हें विविध मार्गों द्वारा शरीरसे वाहर निकाला करता है।

इस प्रकरणमें हम इसी वातपर विचार करेंगे कि यह किया किस तरहसे होती हैं।

मिट्टीके किसी घड़ेमें विराग जलाकर रख दीजिये और उसका मुंह वन्द कर दीजिये। आप जानते हैं कि स्वच्छ हवामें व्यक्तितन नामका एक पदार्य होता है जो जीव धारणके ल्यि अत्यन्त आवष्यक होता है। जयतक आविसजन मिलता रहेगा प्राणीकी जीवन लीला चलती रहेगी। पर जिस समय इस पदार्थका अमाव हो जायगा जीवनका टीयक तुरन्त वुन्द जायगा। घडेमें जयतक आदिसजनवाली हवा वर्तमान रहेगी हापक जलता रहेगा। पर जिस समय घड़ेकी हवा त्राविसजनमें ग्रन्य हो जायगी टीपक पुन्च जापगा। यहीं -पर आपको यह नी जान छेना चाहिये कि प्राणी जिस प्रकार हवामेंसे व्यक्तिज्ञन लेता है उसी तरह व्यप्ते गरीरसे कार्योनिक पैलिड गैल देता भी हैं। यह एक तरहका जहरीला पदार्थ है जो संलोंके सवर्ष और दूरने फूटनेस वनना है। चिरान वा जलनी बानका यह बर्म है कि वह बास पासके बाक्सिजनको जला जलाकर कार्योनिक पीमड गेस पैट्रा करनी रहनी है। जिस समय वाक्तितजनका बमाव होजाता है और कार्येनिक एसिड नैसकी प्रयानता होती है ब्रहेका चिराग बापसे बाप युक्ट जाता है। बहेर्नेसे चिराग निकाल छीजिये थाँग उसमें एक जीवित चिड़िया बन्द कर दीजिये।योड़ी देरके बाद घड़ा खोलकर देखिये तो आपको विडिया मरी मिलेगी। इसका कारण आविसजनका न मिलना बार शरीरके सेलांके दूरने फूटनेसे पायोंनिक एसिड गैसका वन यनकर जमा होजाना है।

अप एक दूसरा घडा पानीसे मरकर छाइपे और उसमें मछ्छी डाछकर घडेका सुह बन्ड कर डीजिये। आप देनेंगे कि मछ्छी तुरत मर नहीं जाती। पम्पकी सहायतासे घड़ेमैंसे थोड़ा पानी निकालकर उसकी परीक्षा कीजिये। आपको मालूम होगा कि पानीमें भी आक्सिजनकी मात्रा काफी है। इसी आक्सिजनके सहारे मछली जी रही थी। थोड़ी देरके वाद मछली मर जायगी। मछलीके मर जानेपर घड़ेका जल निकालिये और उसको परीक्षा कीजिये। अब उसमें आक्सिजन नहीं मिलेगा। इससे सिद्ध हुआ कि जलमें भी हवा रहती है और उसमें आक्सिजन रहता है और उस आक्सिजनको हम सांस द्वारा अपने शरीरमें खीचकर उसका प्रयोग कर सकते हैं।

अय मांसपेशीका एक दुकड़ा लीजिये। धमनी और शिराको आप अतिसहजमें पहचान सकेंगे। धमनीका रङ्ग गुलावी होगा और शिराका रङ्ग नीला होगा। दूसरे यदि धमनी कट जाय तो उसमेंसे लाल रङ्गका रक्त उछल उछलकर निकलेगा पर यदि शिरा कट जाय तो उसमेंसे नीले रगका रक्त निकलेगा और वह एक धारामें वहता जायगा, उछलेगा नहीं।

. इस विभिन्नताका क्या कारण हैं ? इसका पता लगानेके लिये पहले धमनोसे थोडासा रक्त निकाल लीजिये और उसकी परीक्षा कीजिये। रसायनिक परीक्षासे आपको विदित होगा कि उसमें अनेक तरहके गैस मौजूद है। पानीमे जितना आक्सिजन आपको मिलेगा उससे अधिक आक्सिजन आपको रक्तमें मिलेगा, कार्योनिक पसिड गैस भी अधिक मिलेगा पर नाईट्रोजन कम मिलेगा। इसकी परीक्षा कर लेनेके बाद अब शिरासे थोडासा

रक्त तिकालिये और उसकी भी उसी तरह रसायनिक परीक्षा कीजिये। शिराके रक्तमें भी वे हो पटार्थ मिले गे पर विपरीत परिमाणमें अर्थात् आविसजनकी मात्रा प्राय नहीं के बराबर रहेगी कार्वोनिक एनिड गैस बहुत बढ जायगा।

इस परीक्षासे वापको यह मालूम हुवा कि धमनीकेरक तथा शिराके रक्तमें यद्यपि वे ही तीन पडार्थ — कार्वेनिक एसिड गैस, आविसजन तथा नाइट्राजन — मौजूट हैं फिर भी उनकी मात्रा भिन्न मिन्न परिणाममें रहती है अर्थात् धमनीके रक्तमें आविसजन अधिक रहता है और शिराके रक्तमें कार्वेनिक एसिड गैसकी मात्रा अधिक रहती है।

धमनीके रक्तों आक्सिजन काफी परिमाणमें रहता है और शिरामें उसका एकडम अभाव पाया जाता है। इससे यह विदित हुआ कि रक्त केशिकाओं में आक्सिजन खोता है और कार्शेनिक एसिड गैस प्राप्त करना है।

केशिकाओं के वाद रक्त जिस समय आगे बढ़ता है नीले रग-का अशुद्ध दिखलाई देता है। गरीरके प्रत्येक अंगसे यह रक्त इकट्ठा होकर टो महाशिराओं द्वारा टाहिने ग्राहक कोष्टमें गिरता है। ग्राहक कोष्टसे रक्त क्षेपक कोष्टमें आता है और क्षेपक कोष्टसे फुसफुसिया धमनी द्वारा फेफडेमें जाता है। इस समय तक रक्त अपवित्र या अशुद्ध रहता है। पर जिस समय रक्त फेफडेसे होकर फुसफुसिया शिरा द्वारा बायें ग्राहक कोष्टमें आता है वह अपना नीला रग छोड़ देता है, लाल विम्न हो जाता है। इससे यह मालूम हुवा कि अशुद्ध रक्त फेफड़ेमें आकर शुद्ध होता है।

अव देखना यह है कि यह फेफड़ा क्या पदार्थ है और इसमें रक्त किस प्रकार शुद्ध होता है।

#### फेफडा

"हमारे शरीरकी रचना" शीर्षक प्रकरणमें हमने वतलाया हैं कि धड़के ऊपरी भाग अर्थात् छातीको काटकर देखियेगा तो पसिलयोंके नीचे दोनों तरफ दो थैले लटकते हुए दिखाई देंगे। इन्हीं थैलोंको फेफड़ा कहते हैं। दाहिना फेफड़ा वायें फेफडेसे कुछ चौडा और भारी होता है। इसका रंग गौदुमी अर्थात् सफेद और लाल मिला हुआ होता है। यह नीचेकी ओर तो चौड़ा होता है पर ज्यों ज्यों ऊपर चलता है संकीर्ण होता जाता है और अन्तमें नोकीला हो जाता है पर चिपटा रहता है। इसकी परीक्षाके लिये किसी मृत प्राणीके फेफड़ेको ले लीजिये, किन्तु खयाल रहे कि हृदय तथा फेफडेमें लगी हुई वह नली जो ऊपरसे आती है ( और जिसका वर्णन आगे चलकर मिलेगा ) फेफड़ेसें अलग न की जाय। फेफड़ेको उलट पलटकर अच्छी तरह देखिये। आप देखेंगे कि वह एक तरफ तो पतला और कम चौड़ा है तथा दूसरी ओर मोठा और अधिक चीड़ा है। पतले और कम चौड़े भागको शिलर कहते हैं तथा मोटे और अधिक चौड़े भागको तला कहते हैं। फैंफड़ेके नीचेकी तरफ अर्थात् तलीके

नीचे एक परदा होता है जिसके सहारे यह रहता है और जो धड़के अपरी भारसे नीचेंके भागको अलग करता है। निलयोंके आने जानेके लिये कई छेद होते हैं। दोनों फेफड़ोंकी निलयां गहरी होती हैं। पर दाहिने फेफड़ेमें दो दरारें होती हैं जिनसे फेफडा तीन भागोंमें बट जाता है। पर वार्ये फेफड़ेमें केवल एक दरार होती है, इससे वाया फेफड़ा केवल दो ही भागोंमें बटा रहता है [देखो चित्र नं० ४]।

गौरसे देखनेसे आपको विदित होता कि फेफड़ेका रंग गौदुमी और कुछ नीला भी है तथा अपर खूच चिकना है और उसपर कुछ वित्तिया पड़ी हैं। अब आप फेकड़ेको हाथमें लेकर दबाइये तो वह बड़ा ही मुलायम और स्पंजी अर्थात् सुराखदार मालूम होगा। यदि आप चाकू या केंचीसे फेफडेको सावधानीसे कार्टे तो उसके भीतरसे पानी जैसा कुछ तरल पदाथ निकलेगा। यह रक्तका शेप अश है जो शुद्ध होनेके लिये यहां आया था। फेफडेमें आदिसे अन्त तक छेद ही छेद दिखाई देंगे। ये छेद फुसफुसिया धमनी तथा वायुकणोंके मुंह हैं जो फेफडेमें जालकी भांति फेले रहते हैं [देखो चित्र नं० १५]।

फेफडे एक तरहकी भाषो हैं। इनमें हवा मरी रहती है। फेफडेको आप पानीमें डालकर परीक्षा कीजिये वह तैरते लगेगा। पर यदि फेफड़ेमें कोई रोग लग गया है तो वह पानीमें डालते ही हूव जायगा, कारण कि रोगके कारण फेफड़ा डोस हो जाता है और उसमें वजन या जाता है। डोस हो जानेसे फ्रेफ हे में हवा कम समातो है। कम हवा जानेसे आक्सिजन काफी परिमाणमें नहीं मिलता। इसीलिये निमोनिया आदि रोगोंमें चटपट मृत्यु हो जाती है।

फेफड़ा हलका तभी रह सकता है जब वह वायुसे भरा हो। इस कारण लड़कोंके फेफडे जन्मसे पहले पानीमें नहीं तैर सकते क्योंकि जन्मके पहले वालक स्वास नहीं लेता। यदि मरे हुए उत्पन्न वालकके फेफड़ेको जलमें डालियेगा तो वह तुरन्त डूव जायगा। पर यदि लड़का पैदा होने ही मरा है और एक भी स्वास ले लिया है तो उसका फेफडा इतना इलका हो जायगा कि वह जलमें नहीं डूवेगा।

प्रत्येक फेफड़ेके ऊपर एक किछीदार परदा रहता है। यह परदा दोहरा रहता है। एक तरफ तो यह फेफड़ेको ढके रखता है और दूसरी ओर यह छातीकी दीवारसे सटा रहता है। यह अत्यन्त चिकना और भीगा रहता है। इसका परिणम यह होता है कि जब फेफडा हवाके भरनेके कारण फैठता है तो इसे किसी तरहकी रगड़ नहीं लगती और न इसे होनि पहुचती है।

यही फेफड़ेकी बनावट है। इसीमें एक तरफसे अशुद्ध रक्त और दूसरी तरफसे आविसकन भरी हवा आती है और परस्पर परिवर्तन करती है अर्थात् रक्त अपना अशुद्ध अर्थात् जहरीला पदार्थ वायुको दे देता है और वायुसे साराका सारा आविसकन ले लेता है। इम पीछे वतला आये हैं कि फु अफुसिया धमनी हारा दाहिने क्षेपक कोष्टसे अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाता है और शुद्ध होता है। अब यहापर ग्रह लिख देना जरूरी है कि फेफड़ा आविसजनदार हवा कहासे पाता है।

#### स्वास-मार्ग

यह तो हम सब लोग जानते हैं तथा अनुभव करते हैं कि हम लोग अधिक करके नाक द्वारा और थोड़ी थोड़ो हवा मुंह द्वारा बरावर अपने शरीरके भीतर पहुचाया करते हैं। स्वास नाकसे होकर कण्डमें जाती है, कण्डसे गले द्वारा वह स्वरयन्त्रमें प्रवेश करती है, स्वरयन्त्रसे टेंटुएमें प्रविष्ट होती है, टेंटुएसे वायुप्रणालीमें प्रवेश करती है और अन्तमें वायुप्रणाली द्वारा वह फेकटेके अतिस्हम वायुक्योंमें जाकर भर जाती है [ देखो चित्र नं० १६ ]।

इस विवरणसे विदित हुआ कि वाहरसे वायु फेफड़े तक पहुचनेके लिये पाच मार्गोंका अवलम्बन करती है :—

- १ —नासिकाका छेद
- २—गला या कएठ
- ३--स्वरयन्त्र
- **८**—टेंदुआ
- ५-वायुप्रणाली

इस स्थलपर इन सर्वोका सक्षिप्त विवरण दे देना अनुचित नहीं होगा।

नासिकाका छेद—यदि आप शीशेमें अपना चेहरा देखें तो सिरकें नीचले भागमें मुंहके ऊपर दोनों आंखोंके वीचमें सामने- को निकला हुआ एक लम्बा आकार दिखाई देगा। इसीको नाक या नासिका कहते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तकोंमें आपने प्रायः पढ़ा होगा कि नाकका काम स्ंधना है और आपके शिक्षकोंने भी मोटी तरहसे, आपकी इन्द्रियोंका काम वतलाते हुए वतलाया होगा कि नाकका काम स्ंधना है। पर इससे भी ध्रैपक प्रधान काम नाकको करना पड़ता है। वह है वायु द्वारा आक्सिजन फेफड़ोंमें पहुचाना और फेफडोंसे अशुद्ध पदार्थ बाहर निकालना। नासिकाके छिद्रोंका यह प्रधान काम है।

नाककी बनावट दो प्रकारके पदार्थों से है। नाकके सामनेका भाग दवाइये। वह दव जांयगा और मुलायम मालम देगा। यह भाग कार्टिलेजका बना है। पोछेका भाग कड़ा मालूम होगा। यह भाग हिड्डियोंसे बना हुआ है। इसकी तलीमें दो छिद्र हैं जिन्हें नशूने कहते हैं।

नासारन्ध्रोंमेंसे देखनेसे मध्य रेखाके इधर उधर एक एक नली दिखाई देती हैं इसे नासा-गृहा कहते हैं। दोनों नासा-गुहाओंके वीचमें एक परदा खड़ा है। इस परदेका अगला भाग कार्टिलेज और पिछला; भाग हड़्डियोंका चना है। यह परदा वाई ओर कुछ झुका रहता है। इस परदेकी पीठपर श्लैप्सिक कला चढ़ी रहती है।

नासा-गुहाके ये प्रधान भाग हैं :--

(१) फर्श (२) छत (३)भीतरी दीवाल (४) वाहरी दीवाल (५) नासारन्त्र अर्थात् सामनेकी दीवाल (६) पीछेका द्वार जो कएडमें खुलता है।

फर्शहिंड्डयोंसे वना रहता है। यह पीछे कएठकी बोर ढालवा रहता है। इसके पिछले किनारेपर कोमल तालु लगा रहता है।

नाककी वाहरी दीवालका अगला भाग मुलायम कार्टिलेजसे यना रहता है। इसके ऊपर वालदार चमड़ेका परदा चढ़ा. रहता है। यह वाल एक विशेष प्रयोजनसे हैं। स्वास लेते समय जो कुछ गरदा या धूल नाकमें समा जाती है उसे यह वाल साफ करके भीतर जानेसे रोक देते हैं। इसलिये यह वाल एक प्रकारके ब्रश हैं जो हवाको साफ करके तय कहीं भीतर जाने देते हैं। इसकी भीतरी दीवाल हड़िड्योंकी बनी हुई है। इसपर भी चमडेकी चादर चढ़ी हैं।

नासाका पिछला द्वार कएउमें जाकर खुलता है। यह चौकोर होता है। कोमल तालुकी आड़में रहनेके कारण मुद्द खोलनेपर यह टिखाई नहीं देता।

हम ऊपर कह आये हैं कि नाककी दीवालपर शुक्स अन्ततक श्लेष्मिक कला चढ़ी गहती है। इस श्लेष्मिक कलामें एक विशेषना यह होती है कि इसमें रक्तको निल्यां बहुत होती हैं। दीवालपर केशिकाओंका जाल विछा रहता है। इससे एक लाभ यह होता है कि जो हवा नाकके द्वारा भीतर प्रवेश करती है वह रक्तकी गर्मीसे गरम होकर तब फेकडोंमें पहुंचती है। रक्तकी गर्मीसे हवाकी नमी गायश हो जाती है। इससे हवा हानिकर नहीं रह जाती। यदि रक्तकी गर्मीसे हवा गरम होकर भीतर प्रवेश न करे तो इसकी नमींके प्रभावसे भीतरकी नसें फूल जायं और रक्तका मार्ग छोटाहो जाय। जिस समय हम स्थास छेते हैं हवा नासारन्थ्रों द्वारा नासि-कामें प्रवेश करती है। नासिकाके मध्य और नीचेकी सुरगोंसे होती हुई पीछेके द्वारसे वह कएठमें प्रवेश करती है। कएठसे स्वरयन्त्र और स्वरयन्त्रसे टेंटुए तथा टेंटुएसे वायुप्रणाली द्वारा फंफडेमें घुसती है। यह तो वायुकी भीतर घुसनेकी किया है। वाहर आनेकी कियामें वायु टेंटुएसे होकर स्वरयन्त्रमें आती है। स्वरयन्त्रसे कएठोंमें होती हुई हवा नासिकामें पहुचती है और वहांसे नासारन्थ्रों द्वारा वाहर निकल जाती है। जब हम मुंहसे स्थास लेते हैं तब हवा सीधे कण्ठसे होकर भीतर जाती है

जहांतक हो हमें नासिका द्वारा हो सास लेना चाहिये।
मुंह द्वारा सांसलेनेसे न तो हवाको गरम होनेका अवसर मिलता
है और न उसमें मिली हुई गन्दगी ही दूर हो सकती है। जो लोग
मु'हसे सास लेने हैं उन्हें सरदीकी बीमारी प्रायः सताया करती
है। हवाके साथ गन्दगीके चले जानेसे फेफडेकी बोमारी
उमडनेकी भी सम्भावनां रहती है।

कण्ठ—मुंहका वह भाग जो महरावोंके पीछे है, कएठ कहलाता है। इसीमें नासिकाका पिछला छेद खुलता है और स्वरयन्त्र आरम्भ होता है।

स्वरयन्त्र स्वरयन्त्र एक कोष्ठ है जो ग्रीवाके ऊपरी भागमें कएठके सामने रहता है। इसका ऊपरका भाग कएठसे सटा रहता है और इसके नीचेके भागसे टेंटुएका आरम्भ होता है।

स्वरयन्त्र अन्नप्रणालीके पीरी रहता है। यह वहुत ही मुलायम कार्टिलेजोंसे बना होता है। इसके मुख्डारपर भी एक कार्टि-डेज रहना हैं जो उक्तेका कान देना है। जब हम भोजन करने लगते हैं तो यह ढकना स्वरयन्त्रपर गिर जाता है और अन्तको उसके भीतर नहीं जाने हेता। जय हम बोलने हैं तो इवाका म्होंका स्वरयन्त्रसे होकर वाहर निकलता है। उस समय स्वरयन्त्रका द्वार खुल जाना है। यही कारण है कि भोजनके समय अधिक नहीं बोलना चाहिये। यदि मीन होकर भोजन किया जाय तो थीर भी उत्तम है। भोजन करते समय वोलनेसे मय रहना है कि हवाके कॉन्नेसे कहीं स्वरयन्त्रका ढकत हर न जाय और अन्तका एकाध कण स्वरयन्त्रमें न चला जाय। इस ऊपर कह आये हैं कि अन्तप्रणाली और म्बरयन्त्र वरावरमें हैं। स्वरयन्त्रके ऊपर एक ढकना रहना है जो भोजन करने समय स्वरयन्त्रका मुह यन्द्र कर देना है। पर जब भोजन करते समय हम बोल्वे हैं तो हवाका फॉका बाहर निकलना है और स्वरयन्त्र खुल जाता है। उस समय स्वरयन्त्रमें अन्नने प्रवेशका डर रहता है।

स्वरयन्त्रकी मीतरी यनावट विचित्र तरहकी होती है। जिस कार्टिटेजसे इसका ऊपरी माग बना रहता है उसमें उलैप्मिक क्लाके टो फोटे रहने हैं। ऊपरके कोटेमें वाटदार रेशे रहते हैं। ये रेजे ऊपरकी तरफ कुके रहते हैं। यटि कोई वस्तु स्वरयन्त्रमें चली जाती है तो ये रेशे उसे फीरन वाहर फैंक देते हैं। नीचेवाले फोलोंमें भी इसी तरहके वालदार रेशे रहते हें। इन रेशोंका सम्बन्ध स्वरसे है।

टेंटु आ—जरा अपनी गईन ऊपरको उठाइये और उसे तनेन की जिये। इसके वाद अपने हाथको ऊपर छे जाइये और मध्यप्रीवाके ठीक सामने ट्योलिये। आपको ऊपरसे नीचे तक एक कड़ी चीज मालूम होगी जिसकी बनावट कड़ी कड़ी मुद्रियों की सी प्रतीत होगी। इसीको टेंटु आ कहते हैं। इसका ऊपरी माग स्वरयन्त्र है और नीचेका भाग वायुप्रणाली है। टेटु एकी दीवार कार्टिले जों की बनी होती है। कार्टिले जों की मुद्रियां एक के उपर एक जमी रहती हैं। छहाँ की भीतरी तह इले जिमक कि हो से दिती है। इसे वायुप्रणाली कहते हैं।

वायुप्रणाली—वायुप्रणालीकी रचना ठीक टेंटुएकी भांति होती है। दोनों फेफड़ोंके लिये दो वायुप्रणालिया हैं। ये वायु-प्रणालियां फेफड़ोंमें जाकर खुलती हैं और अति सूक्ष्म वायु-प्रणालियोंका जाल बनाकर फेफड़ेमें फेल जाती हैं [देखो चित्र न० १२]।

फेफडेकी रचना—फेफड़ेके अनेक छोटे छोटे अश होते हैं जो सौत्रिक तन्तुओं द्वारा आपसमें जुटे रहते हैं। प्रत्येक खएडमें वायुप्रणालियोंका जाल विछा रहता है जिसे वायुमन्दिर कहते हैं। वायुमन्दिरकी दीवालें सेलोंसे बनी रहती हैं। फेफड़ेके प्रत्येक अहुमें रक्तकी सूक्ष्म निलयां और केशिकायें रहती हैं। ये

सव सीत्रिक तन्तुओं द्वारा आपसमें वंधी रहती हैं। इस तरहके अनेक खएडोंके आपसमें जुटनेसे फेफडा बनता है।

वायुमन्दिर—हम ऊपर कह आये हैं कि फेफडेमें सहस्रों-खएड होते हैं और प्रत्येक खएडमें वायुप्रणालीके जाल विछे -रहते हैं। इसीको वायुमन्दिर कहते हैं। वायुमन्दिर एक प्रकारका मकान है और इस जालके प्रत्येक कण इस मकानके कमरे हैं।

वायुमन्दिरकी रचना शहत्त्तसे बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। पेडसे एक शहत्न तोड़िये। तोड़ते समय इस वातका ख्याल रिवये कि जिस डएउलके सहारे वह पेडसे लगा रहता है चह टूटने न पावे। इसे सामने रख लीजिये और आपको वायु-प्रणाली, वायुमन्दिर तथा वायुमन्दिरके कमरोंका भेद मालूम हो जायगा। जिस डएउलसे शहतून पेडसे लटक रहा था वह तो वायुप्रणाली हैं, शहन्तका फल वायुमन्दिर हैं और शहत्नके प्रत्येक उभड़े हुए दाने वायुप्रनिद्रकी कोठरों हैं। इस प्रकार

डएठल=वायुप्रणाली।

शहतूनका फल=बायुमन्दिर।

शहतूनके उभडे दाने=वायुमन्दिरकी कोठरियां या वायु

वायुकोप्य—इनकी शकल अर्ध-गोलाकार होती है। इनकी दीवार पतली और चिपटो सेलोंसे वनी है। सेलोंके वाहर पीले सौत्रिक तन्तुकी एक पतली तह रहती है। इसी तहमें एक-

# सरल श्रीर विज्ञान

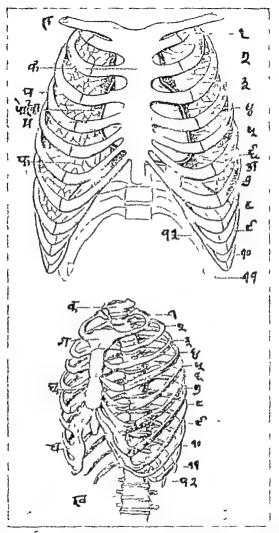

चित्र नं० १७

चित्र नं॰ १७ पहली शकलमें पसिलयोंकी प्राइत अवस्थ दिखलायी गयी है।

दूसरी शकलमें सांस खोंचनेपर पसिलयोंको जो अवस्या हो जाती है वह चित्र दिखलाया गया हैं।

चित्र न० श्रीस गी चित्र चित्र न० १५ त्रायुप्रणालीका दृश्य

(क) मुंह (च) हक्कन (प) वायुप्रणाली (च फे) वाया फेफड़ा (फे दा) दाहिना फेफडा (म) महाधमनी (ह) हृद्य ( अमशि अधोगा महाशिरा (श) फुसफुसिया धमनो (स) फुसफुसिया शिर

चित्र नं॰ १६—केशिकाओंका जाल (AL) मार्गसे रक्त प्रवेश करके फैलता है और (EL) से वाहर निकलता है। केशिकाओंका एक जाल फैला रहता है। इन दोनोंके वीचमें केवलमात्र अन्तर इनकी दीवालोंका रहता है [ देखो चित्र नं०१५ (ख)]।

यहांतक तो हमने वायु छे जानेवाछी भिन्न भिन्न निष्योंका वर्णन किया है और यह दिख्छाया है कि फैफड़ेतक हवा इनके द्वारा किस तरह पहुचती है। अब आगे हम यह दिख्छानेका यह करेंगे कि सांस छेनेपर फेफड़ेकी क्या दशा हो जातो है और उसके आस पासके अडू किस अवस्थाको प्राप्त होते हैं।

्रियास लेनेकी एक किया दो अवस्थाकी पूर्तिसे पूरी होती ' है अर्थात् पहले हम सांस भीतर खींचकर फेफड़ोंमें ले 'जाते हैं, 'फिर हम उस सांसको छोड़ते हैं और नासिका द्वारा वाहर 'निकालते हैं।

भीतर सांस खींचनेकी कियाको प्रश्वास कहते हैं और वाहर सास छोड़नेकी कियाको जिःश्वास कहते हैं।

सांस लेनेमें ज्या होता है अर इसे देखिये। किसी व्यक्तिको नङ्गे वदन सामने वैठाइये और उससे कहिये कि वह जरा खोंचु कर सांस ले। आप देखेंगे कि उसकी छाती या सीना पहलेकी अपेक्षा वह जाता है। इसकी जाच आप फीतेसे नापकर कर सकते हैं। यदि आपको स्मरण होगा तो आपका दरजी कंपड़े (कोट) का नाप लेते समय सीनेके दो नाप लेता है। एक साधारण और दूसरा फुलाकर। यदि आप उससे पूछेंगे तो वह इतना अवश्य बतला देगा कि दो नाप न लेनेसे सीना छोटा

वडा हो जाता है पर असली वात वह नहीं वतला सकता। जिस समय हम सास भीतरखींचते हैं सीना वढ़ता है और जिस समय हम सास वाहर फेंकते हैं सीना घटता है। इसी लिये दरजी दोनों नाप लेता है। अस्तु, हवाका प्रवेश जिस समय फेफडोंमें होता है फेफड़े बढ़ जाते हैं, उनकी समाईके लिये अधिक स्थानकी आवश्यकता पडती है। यदि आप सामनेसे किसी बाटमीके सीनेका निरीक्षण करते रहें तो आप देखें में कि फेफडेके लिये कैसे घर वन जाता है। पहले तो आप देखेंगे कि , सीनेकी मध्य रेखा पसिलयोंके सिहत उभरकर सामने चली आती है। इससे आगे पीछेसे स्थान पहलेकी अपेक्षा अधिक हो जाता है। वक्षोऽिखके साथ पसलिया तन जाती हैं। इससे वगलमें भी स्थान हो जाता है। उधर नीचेकी ओर उदर और छातीके वीचमें जो दीवार खड़ी है वह नीचेकी ओर दवती है। इससे उदर यक्तत आदि अडु सामने निक्रल आते हैं। इनके द्वनेसे नीचेकी तरफ भी खान मिल जाता है। यह सब वातें आप अपनी आखों देख सकते हैं। फेफडेके लिये काफी खान जानेसे फेफड़ा हवा पाकर फैलने लगता है और पूरी तरह फैल जाता है। इसके बाद वह पुनः सिकुडने लगता है और यथास्थान हो जाता है। आपके सामनेका आदमी जब सास बाहर फेंकने लगता है तब उसकी छातीकी गति गौरसे देखिये। देखेंगे कि सारे अडू धीरे धीरे अपनी पहली अवस्थापर आ जाते हैं [देखो चित्र न० १७]।

दस तरह प्रत्येक प्रश्वासमें सोना बढ़ जायगा और प्रत्येक निःश्वासमें वह घटकर पहली अवस्थाको पहुंच जायगा। जिस समय हम सांस लेते हैं वायुमन्दिरके प्रत्येक कोष्ठमें हवा भर जातो है और जिस समय हम सांस बाहर फेंकते हैं वायुमन्दिरके प्रत्येक कोष्ठकी हवा वाहर निकल आती है। पर इससे यह नहीं समक लेना चाहिये कि जिस समय हम निःश्वास लेते हैं उस समय फेंकड़ा हवासे एकदम खाली हो जाता है। वायुका एक परिमाण फेंकड़ेमें सदा भरा रहता है। वह फेंकड़ेसे कभी भी अलग नहीं होता। प्रश्वास द्वारा जो अधिक हवा हम फेंक-ड़ेके भीतर ले जाते हैं वही निःश्वास द्वारा वाहर आती है।

हम जितना जोरसे सांस छेंगे वायुमन्दिरके कोष्ठोंमें हवा उतनी ही अधिक अविष्ट होगी और हमारा सोना उतना ही अधिक उमड़ेगा। यदि हम भरपूर सांस नहीं छेते और वायुमन्दिरके प्रत्येक कोष्ठ हवा पाकर नहीं फूछते तो कुछ दिनके बाद वे वेकाम हो जायंगे। इसिछिये हमें सदा जोरसे सांस छेना चाहिये जिससे वायुमन्दिरके प्रत्येक कोष्ठमें हवाका प्रवेश हो सके।

साधारणतः स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनिट १६ से २० बार तक सांस छेता है। पर छड़के इससे अधिक संख्यामें सांस छेते हैं। जिस समय शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है उस समय भी सांस अधिक छेना पड़ता है। इसका कारण यह है कि शारीरिक परिश्रम करते समय सेछोंका तोड़ फोड़ अधिक होता है। इससे कार्योनिक एसिड गैस अधिक वनता है। कार्योनिक एसिड गैसके मिल जानेसे एक जल्दी अशुद्ध हो जाता है और उसे शुद्ध करनेके लिये अधिक आक्सिजन मिली हवाकी आवश्यकता पड़ती है। आक्सिजन मिली हवाको जल्दी जल्दी पहुचाने तथा कार्योनिक एसिड गैसको वाहर लानेके लिये जल्दी जल्दी सास लेनेकी आवश्यकता पड़ती है।

यदि आप इस कियाको अपनी आंखों देखना चाहते हैं तों आप किसी मृत प्राणीके फोफड़ेको छे आइये। इस वातका ध्यान रिवये कि प्रेफड़में छेद न किया गया हो और टेंटुंयेका कुछ भाग उस समय भी फेफड़ेके साथ हो। फेफडा जमीन-पर अपने सामने रख लीजिये और वाइसिक्तिलके पम्प या फुरवालके पगसे टेंड्वेमें हवा भरिये । यदि पम्प न मिले और आपको कोई परहेज न हो तो आप टेंट्येको अपने मुंहमें लगाकर उसमें हवा फूंकिये। आप देखेंगे कि ज्यों ज्यों हवा भीतर जाती है फेफड़ा फूलता जाता है। जहां जहां फेफड़ा अवतक पिचका था वह सब स्थान हवासे भरकर फूल जायगाः भारतुषु अच्छी तेरह हवा मरिये। जवतक फैफड़ा अच्छी ं तरिक् फूल न जाय हवां अरेना वन्द न की जिये। जब आपने ्रेंदेख द्विया <sub>ए</sub>कि अब फेफड़ेर्में हैवाकी गुञ्जायश नहीं है तो पग्प ुनिकाल लीजिये और अपूर्ण देखेंगे कि साथ ही फेफड़ा पिचकने लगता है और भीर भीरे पिचककर उसी तरहका हो जाता है जेसा पहले था, जब आप उसे ले आये थे। एक वात सदा स्मरण रखनो चाहिए कि जीवित अवस्थामे फेसेड्रेमें कुछ न कुछहवा सदा बनी रहतो है। इसलिये वह इतना पिचेका नहीं दिखाई देता जितना मूल अवस्थामें रहेता है क्योंकि सिजीय होते ही फेफडेसे हवाका भाग गायव हो जाता है और वह एक दमसे पिचक जाता है।

इतना लिखनेके वाद अव हमें यह भी लिख देना चाहिये कि हवामें कौनसे तत्व रहते हैं और वे हमारे लिये किस प्रकार उप-योगी हैं। जो हवा हम सास द्वारा फेफड़ेमें हो जाते हैं तथा जो हवा हम फिर वाहर ले आते हैं उन दोनो हवामें एक ही पदार्थ मौजूद है, भेद है केवल मात्राका। जैसे, स्वच्छ हवामें भी आक्सिजन, नाइट्रोजन और कार्वोनिक एसिड गैस पायी जाती हैं और जो अशुद्ध हुवा सास द्वारा हम वाहर फेकते हैं उसमें भी येही पदार्थ विद्यमान रहते हैं। जो शुद्ध हवा हम भीतर ले जाते हैं उसमें आक्सिजन अधिक रहती है और भीतरसे जो अशुद्ध हवा हम वाहर लाते हैं उसमें कार्योनिक एसिड गैस अधिक रहतो है। नाह्योजनकी मात्रा दोनोंमें वरावर रहती है। अशुद्ध हवामें जहरीले पदार्थ भो पाये जाते हैं जो सेलोके तोड़ फोड़ और रसायनिक कियासे वन जाते हैं। स्वच्छ ह्वामें इनका सर्वधा अभाव रहता है।

आविसजन हमारे जीवनके लिये अत्यन्त आवश्यक है। यदि हमको आक्सिजन न मिले तो हम मर जायं। भोजनके पदार्थों द्वारा भी हमें थोड़ी यहुत आविसजन मिलती हे पर सबसे अधिक

आक्सिजन इमें हवा द्वारा ही मिलती है। इसीलिये हमें स्वच्छ हवाकी अधिक आवश्यकता पडती है। जहा स्वच्छ हवा पर्याप्त परिमाणमें नहीं मिलती वहा शीव्र ही टम फूलने लगता है और वहुधा लोग मर जाते हैं। मोपला द्रेन दुर्घटना इसी कारण र्रुड थी। एक डब्बेमें इतने मोपले भर दिये गये थे कि सबको स्वच्छ हवा नहीं मिल सकी । स्वच्छ हवाकी कमीके कारण आक्सिजन भी पर्याप्त नहीं मिली। कार्वोनिक एसिड गैस वढती गई और जब उसका जहर रुघिरमें पूरी तरहसे व्याप गया तो वे धडाधड मरने लगे। यही कारण है कि हमें मुह और नाक खोलकर सोनेकी शिक्षा दी जाती है। नाक खुली रहनेसे स्वच्छ हवा नथुनों द्वारा फीफडोंमें पहुचा करेगी और काफी परिमाणमें आक्सिजन दिया करेगी तथा कार्वोनिक एसिड गैसका जहर निकालकर फका करेगी। यदि हम नाक और मुह इककर सोते हैं तो वाहरसे साफ हवाका जाना तो रुक जाता है। हम वार वार वही हवा सास द्वारा भीतर ले जाते हैं जिसे हम वाहर फेंकते हैं। जो हवा भीतरसे वाहर आती है उसमें आक्सिजनकी मात्रा वहुतही कम रहती है। वाहरकी हवाका संसर्ग न होनेसे वही हवा हम फिर सास द्वारा भीतर ले जाते हैं। दो तीन वारमें इसकी आक्सिजन खतम हो जाती है और कार्वोनिक एसिड गैसही इसमें भी रह जाती है। आक्सिजन न मिलनेसे हमारा दम घुटने लगता है। इसलिये हमें नाक और मुंह वन्द करके कभी नहीं सोना चाहिये।

इसपर लोग एतराज करते हैं कि बहुतसे ऐसे लोग मिलते हैं जो सदा मुंह और नाक ढककर सोते हैं पर कभी एक बार भी नहीं मरते। इसका एक कारण है। चाहे ओढ़ना कितना भी मोटा क्यों न हो उसमें सूराख अवश्य रहता है। उस स्रराख हारा कुछ न कुछ साफ हवा भीतर जाया करती है । इससे कुछ काम चलता है और मरनेकी नौबत नहीं आती। पर इतना तो अवश्य देखा गया है कि जो लोग नाक और मुंह ढककर सोते हैं तथा कमरेकी खिडकियां एक दमसे वन्द करके सोते हें वे प्रायः अस्वस्थ रहते हैं और उनके फैफड़े तो अवश्य कमजोर रहते हैं। यदि इसकी परीक्षा करना चाहते हैं तो शीशेका कमरा वनवाकर उस कमरेमें किसीको वन्द कर दीजिये। थोडी ही देरमें उसका फल मालूम हो जायगा। अथवा जैसा हमने पहले लिखा है कि किसी घड़ेमें जीती चिडिया रवकर घड़ेका मंह वन्द कर दीजिये और चार घएटे के वाद घड़ेका मुंह खोल-कर देखिये तो चिड़िया मरी मिलेगी।

जिस तरह आक्सिजन हमारे जीवनके लिये उपयोगी और आवश्यक है उसी तरह कार्यानिक एसिड गैस हमारे जीवनके लिये अनावश्यक और हानिकर भी है। यदि हमारे शरीरमे इस गैसकी मात्रा वढ़ जाय तो क्षणभर भी जीवित नही रह सकते। हमारे शरीरमे कार्योनिक एसिड गैस सदा बना करती है। यह गैस रक द्वारा फेफड़ोंमें आती है और जो हवा हम बाहर फेंकते हैं उसमें मिलकर वह बाहर चली जाती है। इसलिये इस गैसको शरीरसे चाहर निकालनेके लिये भी हमें सांस द्वारा हवा भीतर है जाने और वाहर है आनेकी आवश्यकता है। पर केवल हवासे ही काम नहीं चल सकना चिलक आविसजन भरी हवाको भीतर ले जानेसे हो हमारा काम चल सकता है। इसका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे।

बभी इमने लिखा है कि शरीरमें कार्वोनिक एसिड गैस चनती है। उसे सांस द्वारा वाहर निकालनेके लिये हमें इस चातकी आवश्यकता पड़ती है कि हम पह है आविसजनसे मिली हवा सांस द्वारा फेफड़ोंमें मरें। सरसरी तौरसे पढ़नेपर यह भ्रमात्मक मालूम होता है क्योंकि एकका दूसरेसे कोई भी प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। पर आगे हम जो कुछ लिखेंगे उससे हमारा मतलब साफ हो जायगा।

किसी मृत प्राणीकी एक पतली भिल्ली लाइये। यदि किसी
भी तरह फेफडेकी फिल्ली उतारी हुई मिल सके तो और उत्तम
होगा। फिल्लीमें यह गुण होना चाहिये कि वाहरसे पदार्थ
रसकर भीतर जा सके। इस फिल्लीके दो धैले वनाइये।
धैले वनानेमें इस वातका ख्याल रिखये कि दोनों धैलोंके वीचमें
केवल फिल्लीकी एक तहकी दीवालका अन्तर रहे। एक धैलेमें
आक्सिजन और दूसरेमें कार्वोनिक ऐसिड गैस भर दीजिये और
धैलोंका मुंह वन्द कर दीजिये। कुल समयके वाद दोनों
धैलोंमेंसे धोडा धोडा गैस निकालकर इनकी रासायनिक परीक्षा
कीजिये। आप देखेंगे कि दोनों धैलोंमें दोनों प्रकारके गैसोंकी
चरावर वरावर माना हो गई है।

इस उदाहरणसे इम आपको यह दिखलाना चाहते हैं कि यिं पूरी सुगमता मिले तो गैस इधर उधर फैलनेके लिये सदा आतुर रहती है। दूसरा गुण इनमें यह है कि जिस गैसकी जहां कमी होगी वह गैस वहीं जायगी। इन यैलो की गैसोंकी जांच करके आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि जिस समय दोनोंका परिमाण दोनों धैलोंमें वरावर हो जाय उस समयसे अनन्त काल तक उन्हें यों ही छोड दीजिये कोई परि-वर्तन नहीं पाइयेगा अर्थात् उनकी मात्रा सदा वरावर गहेगी। इसीलिये हमने ऊपर कहा था कि अशुद्ध रक्तमेंसे कार्योनिक एसिड गैस निकालनेके लिये आविसजनसे भरी हवा फेफडोंमे पहुंचानेकी आवश्यंकता है। वाहरसे गई हवाका आक्सिजन रक्तमें चला जायगा क्योंकि फेफड़ोंके अशुद्ध रक्तमें आविसजनकी मात्रा बहुत ही कम है और फेफड़ों के अशुद्ध रक्तका कार्वोनिक एसिड गैस इस इवामें जायगा क्योंकि इसमें कार्वानिक एसिड गैसकी मात्रा कम है। इस तरह कार्वोनिक एसिडसे यह हवा निःस्वास द्वारा वाहर निकल आवेगी और अशुद्ध रक्त कार्वोनिक एसिड गैस वाहर निकालकर नथा आक्सिजन पाकर शुद्ध हो जायगा और शुद्ध रक्त फुसफुसिया शिरा द्वारा वार्ये ब्राहक कोष्टमे पहुंचेगा और शरीरका दौरा करनेके लिये तैयार हो जायगा। अव देखना यह है कि रक्तकी शुद्धिको यह क्रिया किस प्रकार होती है।

### रक्तकी शुद्धि

हम जपर लिए आये हैं कि हमारे शरीरकी बनावट सेलों हारा हुई है और शरीरकी वास्तविक किया इन्हीं सेलोंमें होनी रहती है। इम जो कुछ काम या परिश्रम करते हैं उसका प्रभाव इन्हों सेळोंपर पडता है। हम जो फुछ घाते हैं वह रक्तमें मिल-वर इन्हीं सेलोंके पाम पहुच '। हैं और एकको नालियों ( केशि-काओ ) मेंसे ये मेलें उन पोंष्टिक पदार्थीको सूमती हैं। मेलें सदा काम किया करती हैं। शरीरमें प्रतिक्षण पुरानी सेलोंका विनाश अर्थात् टूटना फूटना और नयी मेटोंका निर्माण हुआ बारता है। नेलोंपर प्रतिक्षण इस विनाश और निर्माणकी अवस्थामें अनेक तरहकी रसापनिक किया भी हुता करती हैं। इससे अनेक तरहकी भेलें बना करती हैं। इन गेमोंसे कार्वेतिक पसिंड भैस सरसे प्रधान मैस है। इसका प्रमाय जहरीला होता है। जिस समय सेटें नेशिकाओं मेंसे पौष्टिक पटार्य चूसती हैं उसी समय सेलें इन अहरीले गैसों को रक्तमें ढकेल देती हैं। रक्तके वयानमें हमने लिखा है कि जिस समय रक्त केशिकाओंसे निकलकर शिरामें होकर लौटता है उसका रहु नीला हो जाता है। रक्तमें यह नोलापन इसी गैसके कारण हो जाता है। इस तरह सेटॉसे यह उजहरीला गैस टेकर रक्त शिराओं द्वारा दाहिने ब्राहक कोष्टमें इन्द्वा होतां है। दाहिने ब्राह्क क प्रसे वह दाहिने क्षेपक कोष्टमें माता है और चहांसे फुसफुसिया धमनी द्वारा यह शुद्ध होनेके लिये फेफडोंमें पहुचता

है और केशिकाओंका जाल वनकर फिफड़ोंभरमें फैल जाता है [देखों चित्र नं० १५ (ग)]।

इस प्रकार एकं तरफसे अशुद्ध अर्थात् कार्वोनिक णसेड-से छदा हुआ रक्त फेफडोमे आकर जालकी माति फेल जाता है और दूसरी तरफसे आक्सिजनसे लदी हवा आकर फेफ-डोंमें जालकी तरह फेल जाती है। अर्थात एक तरफ तो केशि-काओं का जाल रहता है और दूसरी ओर वायुकोण्डोंका जाल फैला रहता है। सुभीतेसे समऋनेके लिये दोनोंकी दो कोठरी मान लीजिये वर्थात् केशिकाओंको कोठरीमें कार्वेनिक एसिड गैस भरी है और वायुकोष्टोंकी कोठरीमें आक्सिजन भरी है। -पहली कोठशीमें रक्त है और दूसरीमें हवा है। दोनो कोठरियों-को एक पतली किल्लोंके परदेने अलग कर रखा है अर्थात् केशिकाओंकी दीवार तथा वायुकोष्ठोंकी दीवारका परदा ही इनके वीचमें है। यह परदा इतना पतला है कि गैसे इनमेसे भली भाति या जा सकती हैं।

अपने स्वामाविक गुणोंके अनुसार त्रायुमेंसे आविसकन निकल निकलकर रक्तमें जाने लगती है और रक्तमेसे कार्योनिक पलिड गैस निकल निकलकर हवामें आने लगती है। इस प्रकार फंफड़े एक तरहसे पंचका काम करते हैं और दुंहवा तथा रक्तमेंसे पदार्थीकी अदला बदली कर देते हैं।

इन गैसोंमें जो गुण है उसको वदीलत तो अदला वदली हुआ ही करती है। इसके अतिरिक्त फेफड़ेकी सेलोंमें भी यह गुण है कि वे गैसोंको एक स्थानसे दूसरे स्थान जानेमें सहायता पहुचानी हैं।

इस प्रकार गैसोंका परिवर्तन होता है और हवामें कार्वोनिक परित्र गैस भर जाती है तथा व्यक्तिजन गायव हो जाती है और उघर गक्तमें व्यक्तिजन भर जाती है और उसमेंसे कार्वोनिक परित्र गैस गायव हो जाती है। एक वार रक्तका रंग फिर पहलेको भानि लाल हो जाता है। उसका नीलापन गायव हो जाता है।

इस प्रकार रक्त गुद्ध होकर फुसफुसिया शिराओं द्वारा वार्ये ग्राहक कोष्टमें जाता है और हवा कार्वोनिक एसिड गैस लेकर वाहर चली आनी है। इसी प्रकार रक्त वरावर हवासे आविसजन ग्रहण किया करना है और कार्वोनिक एसिड गैस दिया करता है।

इसके अनिरिक्त सामके साथ जो हवा हम याहर निकालते हैं उनमें जलके कण भी पाये जाते हैं। इसकी जांच परीक्षा छारा करं सकने हैं। जाड़ेके छिनोंमें इनकी परीक्षा अतिसहज़में हो जानी है। नामने कोई पीनल या शौरोका वर्तन रखकर सास लीजिये तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे जलके कण उस वर्तनपर जम जाने हैं।

## सातवां प्रकरण

17 - D-040-5-1-1

## अन्नकी किया

रक्त वयानमें हमने लिखा है कि जो रक्त शरीरके अंग और प्रत्यद्वामें दौरा करता है उसमें आक्सिजन और पौष्टिक प्वार्थ मिला रहता है। पिछले प्रकरणमें हमने यह दिखलानेका यल किया है कि रक्तको आक्सिजन कहांसे और किस प्रकार मिलता है। इस परिच्छेदमें हम यह दिखलानेका यल करेंगे कि रक्तको पौष्टिक पदार्थ किस प्रकार मिलता है और शरीरमे दौरा करते समय रक्तसे यह पदार्थ कहा गायव हो जाता है।

पिछले प्रकरणमें हमने इस वातका इशारा किया था कि हमारे जरीरकी सेलें प्रतिक्षण टूटा फूटा करती हैं। हम जो कुछ काम करते हैं संवका मूल कारण सेलें हैं। रसायितक किया हारा सेलोमें उत्तेजना पैटा होती हे और उसी उत्तेजना की वदौ-लत हमारे हाथ पैर डोलते हैं। इस तरह काम करनेके लिये जो स्फूर्ति पैदा होती है उसमें सेलोंपर जोर पड़ता है, सेलें टूटती हैं। यदि नई सेलोंका निर्माण न होता रहे अथवा पुरानी सेलोंकी मरमत न होता रहे तो थोड़े ही समयके वाद सेलें टूट फूटकर वेकाम हो जायं, शरीरकी किया वन्द हो जाय और हम वेकाम

हो जायं। इसिलये इन सेलोंको ठीक अवस्थामें रखनेके लिये, पुरानी सेलोंकी मरम्मतके लिये नथा नई सेलोंके निर्माणके लिये हमें कुछ ऐसे पदार्थीकी आवश्यकता पडती है जो उनका वर्धन और पोपण करें। रक्त इन्हीं पदार्थों को सेलोंके पास पहुं चाता है।

वे पदार्थ क्या हैं ? सेलोंको पोपण और वर्धनके लिये किन पदार्थोंकी आवश्यकता पड़ती हैं ?

प्रोटीड, चर्ची, कर्वीज (शक्तर) निमक श्रीर जल ।

पोटीड शरीरके सेलोंके लिये सबसे आवश्यक पदार्थ है। पोटोड किसी न किसी मात्रामें प्रायः सभी खाद्य पदार्थीमें पायी जाती है। रसायिक क्रियासे परीक्षा करनेपर इसमें ये पदार्थ पाये जाते हैं —कार्वन, आक्सिजन, नाइद्रोजन, गन्धक तथा हाइड्रोजन।

चर्ची चिकना पदार्थ है। यह जलसे हलकी होती है और जलमें तैरने लगती है। यह गर्मीसे पिघल जाती है और सर्दीसे जम जाती है। यों तो चर्चीका कुछ न कुछ अश शरीरकी मत्येक सेलोंमें पाया जाता है पर कुछ अगोंकी सेलें ऐसी होती हैं जिनमें चर्चीका अधिक अंश पाया जाता है। रसायनिक किया द्वारा जाच करनेपर इसमें निम्न लिखित पदार्थ पाये जाते हैं .—कार्चन, आक्सिजन और नाइद्रोजन।

कवों ज इसमें वे ही तीनों यदार्थ पाये जाते हैं जो चवीं में रहते हैं पर इसमें शक्तरको विशेषता रहती है। निमक और जल ये दो साधारण पदार्थ हैं जिनकी आवश्य कता सदा रहती है।

यहांतक तो हमने यह दिखलाया कि सेलोंके लिये किन पौष्टिक पदार्थोंकी आवश्यकता पड़ती है। अब इसके वाद हम यह दिखलानेकी चेष्टा करेगे कि ये पौष्टिक पदार्थ शरीरको सेलोको कहासे मिलते हैं। इसके वारमें इन्छ लिखनेके पहले हम एक प्रश्नका उत्तर दे देना चाहते हैं।

हम भोजन क्यों करते हैं १- यदि एक वश्चे से यह सवाल किया जाय तो वह चट यही उत्तर देगा कि हमें भूख लगती है और हम भोजन करते हैं। यदि किसी जवान आदमीसे यह सवाल किया जाय तो वह जवाव देगा कि हम जीनेके लिये भोजन करते हैं। इससे अधिक वह कुछ नहीं जानता और न कुछ कह सकता है। साधारणतः सभी आदमी यही वात समभते हैं कि अन्न हमारे जीवनका सार है। उसके विनाहम एक घड़ो भी नहीं जी सकते। बात भी ठीक ही है। वालकका उत्तर भी ठीक है और जवानका उत्तर भी ठीक है। जब हमें भूख लगती है तभी हम खाते हैं और हम इसलिये खाते हैं कि हम जीवित रहें। पर यह जीवित रहना और भूखका लगना ही एक रहस्य है जिसे वे लोग नहीं समभतं। उसी रहस्यका उद्घाटन यहां किया जायगा।

पहला उत्तर है, "हमें भूख लगतो है इसलिये हम खाते हैं।" हमें भूख कव लगती है ? सेलें काम करती करती शिथिल हो जाती हैं, उनके खजानेमें पौष्टिक परार्थ उनके पोपणके लिये काफी नहीं रह जाता तो उन्हें पोपण-परार्थकी खोज होती है। जिस समय हम इस अवस्थाको प्राप्त होते हैं वही हमारी मृदा लगनेकी अवस्था है। दूसरा उत्तर हैं "हम जीवित रहनेके लिये भोजन करते हैं।" यह मी ठीक हो है। हम पहले ही कह आये हैं कि सेलोंको पोपण परार्थोंकी आवश्यकता पडती है। यह गे पोपण-पदार्थ गरीरकी सेलोंको न मिलें तो ये मर जाय और शरीरकी सारी किया बन्द हो जाय। सेलोंको जीवित रखनेके लिये हम भोजन करते हैं।

इससे दोनों प्रश्न हल हो गये। भोजनकी आवश्यकता क्यों है, यह भी हल हो गया और सेलोंको पोपण-पदार्थ कहांसे मिलता है यह भी मालूम हो गया। अब हमें यह देपना है कि सेलोंतक पोपण-पदार्थ किस तरह पहचता है।

इस प्रश्नके हल होते ही एक दूसरा प्रश्न यह उठता है कि हमें क्या भोजन करना चाहिये? क्या सभी पटार्थ हम खा सकते हैं? हम जपर कह आये हैं कि हमें सेलोंके पोषणके लिये किन विन पटार्थीको आवज्यकता पडतो है। इससे सिद्ध है कि टमें उन्हीं पट्यार्थीको खाना चाहिये जिनमें उपरोक्त सभी पदार्थ पाये जाते हैं। इससे उचित प्रतीत होता है कि भोजनके कुछ नमूने देदिये जायं। हमारी समक्तमें नीचे दिये गये कुछ नमूने लाभटायक होंगे।

जिन लोगोंको मानसिक श्रम अधिक नहीं करना पड़ता हो

विक केवल शारीरिक श्रमसे जीवन न्यतीत करना पड़ता हो उनके लिये निम्न लिखित परिमाणमें भीजन करना चाहिये। उनके शरीरकी सेलोंके लिये सभी आवश्यक पदार्थ इस भोजनमें मिल जायंगे:—

चावल १० छटांक दाल २ ,, यह भोजन २४ घण्टेके लिये तेल १ ,, है।

यदि दाल कम मिले तो उसके स्थानपर आलूकी तरकारी-से काम लिया जा सकता है।

जिन लोगोंको मानसिक श्रम अधिक करना पड़ता हो उनके लिये निजन लिखित परिसाणमें भोजन यथेष्ट होगाः—

गेहूंका आटा ४ छटांक

दाल १ " दूघ १२ " घी १ " या डेढ छटाक शकर १ "

शाक थोड़ासा

जो मासाहारी नहीं हैं उन्हें योड़ा आलूके शाकका प्रयोग करना चाहिये।

इससे यह स्पष्ट है कि जिस अन्नमें प्रोटीड, चर्वी या शक्तर नहीं है वह हमारे भोजनके लिये अनावश्यक और निरर्थक है। उसे खाकर हम केवल अपनी पाचनशक्तिपर व्यर्थका वोक्ष डालते हैं, जैसे मशाले आदिका खाना। इनसे शरीरको कोई लाम नहीं है, केवल जीभके स्मादके लिये हम उन्हें साते हैं।

भोजन पकाना चाहिये कि नहीं 2—हमें भोजन सटा पका-कर खाना चाहिये। पकाकर भोजन खानेसे हमें कई प्रकारके लाभ होते हैं '—

१—भोजन आसानीसे पच जाता है। उसका स्वाद सी कञ्चेकी अपेक्षा अच्छा हो जाता है।

२—कच्चे पटार्थमें कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जिनके प्रमावसे वीमारी उत्पन्न हो जाती है। भोजन पकानेसे वे जल-कर मर जाते हैं।

3—िकतने ऐसे पदार्थ हैं जो कच्चे रहनेके कारण एक इम होस रहते हैं। उस अवस्थामें पचानेवाले रसोंका उनपर कोई प्रभाव नहीं पडता। पर यदि उन्हें पका दिया जाय तो गर्मीके कारण उनके पेट फट जाते हैं और वै आसानीसे पच सकते हैं।

जो अन्न हम खाते हैं उसे हम पहले मुहमें राउकर दातों हारा चवाते हैं और मुहसे जो लार निकलती है उससे मिलाते हैं। मुहकी लारसे एक रस निकलता है जो कर्जों अर्थात् शकरपर असरकरता है अर्थात् मोजनमें शकर वननेवाले पदार्थको पंचाता है। यहासे भोजन अन्नप्रणाली द्वारा सीधा पेटमें पहुचता है। पेटमें अन्नके प्रोटोड जनित पदार्थपर रसका प्रभाव पड़ता है अर्थात् पेटमें जो रस निकलता है उससे अन्नमें प्रोटोडका जो भाग रहता है वह पचता है। वहांसे अन्न अंतिड़ियों में जाता है।
यहांपर चर्यों को पचाने के लिये रस मिलता है और चर्यों पचती।
है। इसके बाद अन्न रस तो रक्तमें मिल जाता है, जल और शक्कर सूत्राशयमें चले जाते हैं, पित्त पित्ताशयमें छनकर चला जाता है और अपक तथा अनावश्यक पदार्थ मलके क्यमें होकर वाहर निकल जाते हैं। यही अन्नक्षी कियाका संक्षेप विवरण है। अब हम आगे चलकर प्रत्येक पाचन स्थलीका विस्तृत विवरण देंगे और दिखलावेंगे कि इनका निर्माण किस प्रकारकी सेलॉसे हुआ है, उनमेंसे किस तरहके रस निम्लते हैं और अन्नमेंसे रस या पौष्टिक पदार्थ रक्तमें किस तरह जाता है।

अन-मार्ग—जित मार्गीसे होकर अन्न भीतर शरीरमें प्रवेश करता है उसमें सबसे पहले मुंह है। अन्नका कौर मुंहमें डालते ही दांत और जीभ अपना काम करने लगते हैं। प्रायः हो वर्षकी अवस्थामें ही दांत आजाते हैं। पहले पहल सामने के दात आते हैं। वे थोड़े बहुत चौड़े होते हैं। इनसे चवानेका काम लिया जाता है। इसलिये इन्हें छदेक दात कहते हैं। पहले दूधके दांत आते हैं। ७ या ८ वर्षकी अवस्था तक प्रायः सभी दूधके दांत निकल आते हैं। इनकी संख्या २४ होती है। १२ नीचे और १२ उपर्य। ह या १० वर्षकी अवस्था तक दूधके दांत धीरे धीरे गिर जाते हैं और नये मजबूत दांत निकल आते हैं। पर २५ वर्षकी अवस्था तक दांतोंकी संख्या २४ ही रहती है। अन्तके चारों चौभर—जिन्हें बुद्ध-दन्त, कहते

हैं—इस अवस्याके बादही निकलते हैं। इस प्रकार २५ से ३० वर्षकी अवस्थाके भीतर हमारे मुंहमें १६ जयर और १६ नीचे दात होजाते हैं। प्रत्येक दांतकी चनावट भिन्न भिन्न होती है और उनकी चनावट तथा कामके अनुसार उनका नाम भी भिन्न भिन्न रखा गया है। पर इस छोटोसी पुस्तकमें उनका विस्तृत विचरण नहीं टिया जा सकता।

याहरसे देखनेमें हमें यही मालूम होता है कि हमारा दात ठोस हिड्डियोंका बना है पर जाच करनेसे मालूम होता है कि वह भीतरसे ठोस न होकर पोपला है और कई चीजोंसे बना है।

दातकी चमक-जिसे दातकी पालिस भी कह सकते हैं— हातकी रक्षाके लिये बहुत ही जरूरी है। इसलिये टात्न करते समय इस वातपर सदा ध्यान रखना चाहिये कि ऐसी कोई सप्त वस्तु बतौर मंजनके इस्तेमाल न की जाय जिससे टातपर जोरोंकी रगड पढे और उनकी चमक जाती रहे। अति-श्य गरम और अतिशय ठएढे पदार्थ भी दातोंको हानि पहुचाते हैं। इपने कभी कभी दांत उखड जाते हैं और हिल्ने लगत हैं।

भोजनके उपरान्त दातोंको वड़ी सावधानीसे साफ करना चाहिये। अन्नके दाने दातोंके बीचमें फस जाते हैं। यदि वे साफ न किये जायं तो वहीं पड़े पढे सड़ने लगते हैं। इससे मुंहमें दुर्गन्य भी भाती है और दांत खराव हो जाते हैं। कभी कभं उनके ही कारण मनुष्यका स्वास्थ्य खराब होते देखा गया है। दांत मसूड़ेमें जमे हैं विकि यो कहना चाहिये कि मसूडेही दातको पक्तडे रहते हैं। यदि ये मसूड़े न होते तो हमारे दात क्षणभरके लिये भी न ठहर सकते।

इनके अलावा मुहमें ६ गांठे हैं, तीन दाहिनी तरफ और तीन वार्यों तरफ। इन्हीं गांठोमेंसे लार नामका रस निकलता है जो मुंहमें गये अञ्चको तर करता है और अञ्चमें शक्करका जितना अश रहता है उसे पचाता है।

ई माससे कम आयुवाले वालककी लारमें शक्करपर किया करनेवाला रस नहीं होता। यही कारण है कि ई माससे कम आयुवाले वालकको अन्न नहीं दिया जाता और ६ मासके वाद अन्तप्राशनकी विधि है।

एक वात सदा ध्यानमें रखनी चाहिये। लारमें जो रस होता है उसका प्रभाव अन्तमें मिश्रित शक्कर उत्पन्न करनेवाले पदार्थपर तभी हो सकता है जब कि भोजनमें तीखी खटाई आदि न मिली हो। इससे भोजनके साथ सिरका आदि तेज पदार्थ नहीं खानी चाहियें।

अन्तप्रणाली मुंहके बाद है। कएउके द्वारा इसका संबन्धः मुंहसे है। अन्नप्रणालोकी लम्बाई प्रायः १० इश्च होती है। अन्तप्रणालोकी लम्बाई प्रायः १० इश्च होती है। अन्तप्रणालीका कुछ अंश श्रीवामें रहता है। श्रीवामें अन्तप्रणालीके सामने स्वरयन्त्र और पीछे रीढके कसे हका रहते हैं। श्रीवासे होकर अन्नप्रणाली घड़के उपरी भाग अर्थात् छातीमें पहुंचती है। वहासे होती हुई अन्तप्रणाली छाती और उटरके वीचकी पेशीके द्वारको चीरती पेटसे जा मिलती है।

अन्न जयतक इस नलीमें रहता हैं उसपर कोई किया नहीं होती। अन्नप्रणालीमें ऐसा कोई रस नहीं वनता जिसका प्रभाव अन्नपर पड़ता हो। इस नलीका काम केवल मुंहद्वारा चयाये अन्नको उदरमें पहुंचा देना है। यह एक तरहका दूत है जो स्वामीके हाथले जिस नरहका पत्र पाता है यथास्थान, पहुचा देता है। अन्नप्रणालीकी दीवार मांन और रेंगेदार तन्तुओंसे बनी है। इसकी मीतरी पीठपर श्लैप्सिक कला विछी रहती है।

पेट अन्नवणालीके वाद आता है । साधारणत हम इसे <sup>उटर</sup> क्हते हैं। पर बास्तवमें उटर व्यापक शब्द है और इसमें घडके नीचेके सभी बहु—जो कि अएडकोगसे ऊपर हैं—आजाते हैं। गरीर-विज्ञानको पारिभापिक भाषा**में इ**से पाकम्यली कहते हैं ।पर लुभीतेके लिये हम इसे पेट कहेंगे। पेटकी शकल यदि आप जानना चाइने हैं तो किसी भिश्तीको युलाइये और उससे कहिये कि वह अपनी मणकर्में जल भरकर रखड़े। उटर ठीक इसी तरहका होता है। वाया भाग टाहिने भागकी अपेक्षा अधिक चौडा होना है और इसी वार्ये भागमें अन्नरणाली खुलती है। उटरके टो पीठ होती हैं, एक सामने जो कुछ ऊपरकी थोर रहती है और एक पांछे जो कुछ नीचेकी ओर रहती है। इसका सामनेका किनारा गहरा होता है और पीछेका किनारा उमरा हाता है। इसमें दोनों तरफ दो छेद होते हैं। एक छेट ऊपर -चौंडे भागमें होता है जहां अन्नप्रणाली - आकर खुलती है और दूसरा नीचे पतले भागमे होता है जहांसे होकर अन्ने अंति वोंमें जाता है।

पेटकी शैवार अनैच्छिक मांससे वनी है। मास-सेलोंकी कई तहोंकी इसकी दोवार होती है। भीतरी पृष्ठपर श्लैष्मिक कला विछी रहती है। इसमें अनेक छोटो छोटी नलींके आकारकी अन्यियां होती हैं। इसकी वाहरी दोवारपुर एक पत्तली किलों चढ़ी रहती है।

पेटका द्वार जहा अति ह्यों में खुलता है वहां मांसपेशियों के मोटे मोटे रस्से विछे रहते हैं। इनके सिकोड़ के कारण इस छेदका द्रवाजा सदा वन्द रहता है। पेटमें पर्याप्त कालतक रहकर जिस समय अन्न अंति हियों में जानेवाला होता है तो उटरकी दीवालें सिकुड़ ने लगती हैं और भोजन आगेको खिसकता है। इस प्रकार जोर पड़ नेसे मांसने ये रस्से फैलते हैं और अन्नके जानेके लिये रास्ता खुल जाता है।

यदि आप पेटका भीतरी भाग चीरकर देखे तो आपको यह सफेद या हलका गुलावी दिखाई देगा। पर सदा यही बात नहीं रहती। जिस समय पेट खाली रहेगा उस समय इसका रहा इस तरहका होगा। पर जिस समय यह अन्नसे भरा रहता है इसका रहा लाल होजाता है। इसका कारण यह है कि जिस समय अन्न पेटमें उतरता है पेट अपनी किया आरम्भ कर देता है। उसकी सेलोंको काम करना पड़ता है। इस-लिये उन्हें पौष्टिक पदार्थकी आवश्यकता पडती है। पौष्टिक

पटार्घ हेकर रक्तकी निलयां इस तरफ तेजीसे वहने लगती हैं। रक्तकी निलया भर जाती है और साराका सारा भोतरी भाग लाल हो जाता है। पर जिस समय पेटमें पाचन किया नहीं होती पेट आराम करना रहता है, उस समय उसकी सेलोंको अधिक पौष्टिक पटार्थकी आवश्यकता नहीं पड़ती। उस समय रक्तका प्रवाह पेटकी निलयोंमे मन्द्र पड जाता है और साथहों पेटकी हलाई भी कम हो जाती है।

हम ऊपर कह आये हैं कि पेटको भीतरी टीवारमें गाठदार निलया दिखलाई देगी। इन्हीं गांठोंमें रस बनता है। इस रसका नाम आमाशयिक रस है।

पेटकी मासपेशिया अनैच्छिक हैं। इनका सिकोड और फैल्प्रव कई तरहका होता है। उसके हिसायसे पेटके पांच भिन्न भिन्न भाग हो सकते हैं---

१—सबसे ऊपरका भाग जहा अन्नप्रणाली पेटमें आकर खुल्ती हैं। इसे हृद्यद्वार कहते हैं। यहा मासका अश अधिक होता है। इनकी बनाबट इस प्रकारकी हैं कि जिस समय उटरमें अन्न भरा ग्हेगा वे सिकुडे रहेंगे और ऊपरके आने जानेका रास्ता बन्द रहेगा। पर जिस समय पेट खाली रहेगा वे द्वार भी खुले रहेंगे।

२—यायीं ओरका चौड़ा भाग इसे अर्घांश कहते हैं।

३ - वीचका भाग, इसे मध्यान कहते हैं।

४-दाहिनी ओरका तड़ भाग, इसे दाक्षणांग कहते हैं।

५—अन्तिम द्वार जिधरसे अन्न पेटसे अति इयों में जाता है। इसका वर्णन हमने ऊपर किया है।

अति खोंका स्थान पेटके बाद है। ये दो तरहकी होती हैं— छोटी और बड़ी अंति हिया। इनकी कुल लम्बाई प्राय. २२ फुट होती है। इसमें छोटी अन्ति हिया प्राय १६ फुट लम्बी होती हैं। छोटी अंति हियां पेटके नीचे गेडुरी मारकर पड़ी रहती है और बड़ी अन्ति हियां इनके चारों और चक्कर मारकर नीचेकी ओर मल द्वारमें मिल जाती हैं।

छोटो अंतिड़ियोंकी दीवालें उन्ही पदार्थीसे बनी हैं जिनसे पेट बना है। सेलोंकी जमाबटमें कुछ फर्क है पर वह इतना सूक्ष्म है कि इस स्थानपर विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता।

इसकी श्लैप्मिक कलामे एक विशेषता होती है जिसके यारेमें कुछ लिख देना आवश्यक प्रतीत होता है। चौड़ाईके रुख इसमें फोले होती हैं। नालीके आकारकी इसमें जो गांठें होती हैं उनके वीचमें बालदार उभार होते हैं। इनका काम चीजोंको प्रहण करना है। इन्हें पाहकाकुर कहते हैं [देखो चित्र न० १८]।

यहांतक तो हमने केवल उन अड्गोंका वर्णन किया जिनका सीधा सम्बन्ध अन्नसे है अर्थात् जिनसे होकर अन्न वाहरसे भीतर जाता है तथा फिर वाहर निकलता है और साथही जिसमें अन्नके विविध पदार्थों के पचानेवाले रस भी वनते हैं। इसके आगे हम अब उन अवयवोंका वर्णन करेगे जिनसे अन्नसे सीधा सम्बन्ध नहीं है फिर भी अन्नकी पाचन कियामें वे वडी सहायता करते हैं। इनमें पहला स्थान यहतका है।

यकृत उद्रके ऊपरी भागमें उस मासपेशिक ठोक नीचे रहता है जो घडके ऊपरने भागको नीचे में भागसे अलग करती है। यह पेटके वीचों वीच इस प्रकार रहता हैं कि मध्यरेखाकी दाहिनी और इसका अधिक भाग रहता है। इसका दाहिना भाग मोटा और चौडा होता है पर वार्या भाग पतला और चिंपटा होता है। स्वस्थ अवस्थामें आप ऊपरसे यकृतका पता नहीं लगा सकते वधोंकि यह अंतिडयोंके भीतर गहना है। पर जब वीमारीके कारण यह पसिलयोंके नीचे उतर आता है तब स्तनोंके नीचे पसिलयोंके वाद हाथसे द्यानेसे मालूप होता है। इसके नीचेंके भागमें पित्ताशय होता है। यकृतके कई भाग पेटसे मिले रहते हैं।

यक्रतमें पित्त नामका पाचन रस वनता है। इसका ग्रह्म हलका हरा और पीला होता है। स्वादमें यह कडुआ होता है। यक्ष्तसे पित्त वनकर पित्ताशयमें इक्डा होता है। जिस समय भोजन पेटसे निकलकर अतिकृत्योंमें जानेकी तैयारी करने लगता है तो यह पित्त-प्रणाली हारा यहींपर अन्मसे जा मिलता है।

ं यहातक तो हमने अन्नको प्रचानेको किया करनेवाले अङ्गोंका संक्षिप्त विवरण दिया । इसके आगे हम इस वातपर प्रकाश डालेंगे कि किन किन अङ्गोंमें कौन कौन रस वनता है और अन्तपर उनका प्रभाव किस प्रकार गृहता है अर्थात् अन्तकी पाचन किया किस प्रकार होती है।

कुछ और लिखनेके पहले हम दो शब्टोंमें यह समभा देना चाहते हैं कि पाचन कियाके क्या माने हैं। प्रचलित अर्धमें पाचन शळका हम लोगोंने वहुत ही गलत अर्थ समभ लिया है। 'पाचन' से हम लोग यह समभ बैठे हैं कि जो अन्त हम लोगोने खाया है वह घुलकर हमारे शरीरसे मिल गया और हमारे वल और शक्ति वढानेके काममें लग गया। पर यह भ्रम-पूर्ण विचार है। पाचन-का वास्तविक अर्थ यह है कि अन्तमे वर्तमान विविध पदार्थीं-पर पचानेवाले विविध अङ्गोमे रसकी किया हुई शौर अन्नमें वर्तमान वे पदार्थ इस दशाको प्राप्त होगये कि वे रक्तमे मिलकर शरीरकी सेलोंको पौष्टिक पदार्थ दे सक्ते हैं। पाचन अड्रोंके विविध स्थानोंमें भिन्न भिन्न पटार्थों पर भिन्न भिन्न रसोकी जो किया होती है उसे ही पाचन किया कहते हैं। पाचन किया का आरम्भ मुखने ही होता है।

अन्तका त्रास मुंहमें गया और जीम तथा दातोंने अपना काम आरम्भ किया। दांत अन्तको तोड़ फोडकर उसके टुकड़े करने छो और उसे पीस पीसकर महीन करके छो पुस्सारी ओर जीम उस पिसे हुए अन्तको उसट पूर्वटकर मुंहसे निकर्ली हुई लारसे तर करने लगी।

मुंहके वयानमें हमने लिखा है कि मुंहके परदेमें खान खान-

पर गाठदार निल्या होती हैं। इन निल्योंसे एक प्रकारका रस निकलता है जिसे लार कहते हैं। यह रस अन्नमें शकरकी जातिके परार्थको पक्षता है। सबसे पहने मुंहमें अन्नकी पाचन क्रियाका आरम्भ इसी रसके प्रयोगसे होता है। अन्नको मुंहमें डालिये और लारमें मिलाकर उसे थीड़ी देर तक चवाते रहिये। आप देखियेगा कि अन्न पहलेसे मीठा मालूम होना है। मुंहमें गुड़ तो रहता नहीं, फिर यह मिठास कहांसे आई? यह मिठास इसी लार नामी रसकी चदौलत है। लारके प्रमावसे अन्नका शकरी पटार्थ पचकर शकर चनने लगता है और अन्नमें मिठास आने लगती है। मुहमें लार-रसका प्रमाव उसी अन्नपर पड़ता है जिसमें यह शकरी गटार्थ मौजूद रहता है। खट्टे या खार मिले अन्नको आप दिनरात चवाते रहिये कोई असर नहीं होगा।

अन्न कितनी देरतक चवाना चाहिये ? इसके साथ ही यह प्रश्न उठना है कि मुंहमें अन्तको कितनी देरतक चयाना चाहिये। उसे देर तक दातोंके नीचे पीसना चाहिये अथवा दो चार वार चयाकर निगल जाना चाहिये ?

आपको मालूम होगा कि मुंह टो काम करना है। पहले तो लार-रसके प्रमावसे वह शक्ररको पचाता है और दूसरे वह अझ-को पोसकर महीन बना डालना है। लार-रसके पूर्ण प्रभावके लिये अन्तका मुहमें कुछ देर नक रहना जहरी है। लार-रस अपना पूरा काम कर ले इसके लिये अन्तको तबतक मुंहमें रखना और चयाते रहना चाहिये जबनक अन्तमें पूरी तरहसे मिठास न आजाय । पूरी तरहसे मिठास आजानेपर ही अन्नको निगलना चाहिये।

मुंहका दूसरा काम अन्नको पीसना है। आप जानते ही हैं कि अन्न जिल समय अन्नप्रणालोद्वारा उद्र आदि अङ्गोंमे जाता है उसपर भिन्न भिन्न रसोंकी किया होती है और उसमें मिश्रित भिन्न भिन्न पदार्थ उस क्रिया द्वारा पचते हैं। इसके लिये अन्नके जितने अधिक टुकढे हुए रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसको भली प्रकारसे समभतेके लिये एक उडाहरण दे देना उचित होगा। प्रक दिन आप अपने रसोइयेके पास वैठ जाइये और उससे कहिये कि चावल पकानेके दो वर्तन आगपर चढ़ाओ। आपकी यह अलौकिक लीला देखकर शायद वह घवराचे पर आप इसकी परवा न कीजिये। टोनों वर्तनोंका जल गर्म होने दीनिये। इधर आप उससे दो वर्तनोंमें चावल साफ कराकर एकका चावल तो -धोकर ज्योंका त्यों रहने दीजिये और दूसरेके चावलको यदि वह अच्छी तरह फूल गया है तो हाथसे मलवा दोजिये। नहीं तो -सिलपर पिसवा टीजिये। किसी भी अवस्थामें एक वर्तनका -चावल तो खडा गहे और दूसरेका पिसा रहे। अब दोनो तरहके -बावलोंको दोनों वर्तनोंमें डाल दीजिये। १५ मिनट वाद उतारकर टेखिये। आप देखेंगे कि जिस चावलको आपने पीस डाला था वह तो अच्छो तरह पक गया पर दूसरा चावल जो खड़ा था अभी कचा ही रह गया है। आपको यह समक्रनेमे देर न-्लगेगी कि इसका कारण चावलकी अवस्था है।

पर गाठदार निल्यां होनी हैं। इन निल्योंसे एक प्रकारका रस निकलता है जिसे लाग कहते हैं। यह रस अन्नमें शकरकी जानिके परार्थको पक्ताना है। सबसे पहले मुंहमें अन्नकी पाचन कियाका आग्म इसी गसके प्रयोगसे होता है। अनको मुहमें डालिये और लारमें मिलाकर उसे थौड़ी देर तक चयाने रिहये। आप देखियेगा कि अन्न पहलेसे मीठा मालूम होना है। मुंहमें गुड़ तो रहना नहीं, फिर यह मिठास कहांसे आई? यह मिठास इसी लार नामां रसकी चरीलत है। लारके प्रभावसे अन्नका शकरी पदार्थ पचकर शकर चनने लगता है और अन्नमें मिठास आने लगती है। मुहमें लार-रसका प्रमाव उसी अन्नपर पड़ता है जिसमें यह शकरी पदार्थ मौजूद रहता है। खट्टे या खार मिले अन्नको आप दिनरान चयाते गिठ्ये कोई असर नहीं होगा।

अन्न कितनी देरतक चवाना चाहिये ? इसके साथ ही यह प्रश्न उटना है कि मुंहमें अन्तको कितनी देरतक चवाना चाहिये। उसे टेर तक टातोंके नीचे पीसना चाहिये अथवा दो चार वार चवाकर निगळ जाना चाहिये ?

आपको मालूम होगा कि मुह दो काम करना है। पहले तो लार रसके प्रमावसे वह शकरको पचाता है और दूसरे वह अब-को पीसकर महीन बना डालता है। लार-रसके पूर्ण प्रमावके लिये अन्नका मुहमें कुछ टेर नक रहना जकरो है। लार-रस अपना पूरा काम कर ले, इसके लिये अन्नको नवतक मुंहमें रखना और चवाने रहना चाहिये जयनक अन्नमें पूरो तरहसे मिठास न आजाय । पूरी तरहसे मिठास आजानेपर ही अन्नको निगलना चाहिये।

मुंहका दूसरा काम अन्नको पीसना है। आप जानते ही हैं कि अन्न जिस समय अन्नप्रणालीद्वारा उद्र आदि अङ्गोंमे जाता <sup>-</sup>है उसपर मिन्न भिन्न रसोंकी किया होनी है और उसमें मिश्रित भिन्न भिन्न पदार्थ उस किया द्वारा पचते हैं। इसके लिये अन्नके जितने अधिक टुकड़े हुए रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसको भली प्रकारसे समभनेके लिये एक उटाहरण देदेना उचितहोगा। प्यक दिन आप अपने रसोइयेके पास वैठ जाइये और उससे कहिये कि चावल पकानेके दो वर्तन आगपर चढ़ाओ। आपकी यह अलौकिक लीला देखकर शायद वह ववरावे पर आप इसकी 'परवा न कीजिये। टोनों वर्तनोंका जल गर्म होने दीनिये। इधर आप उससे हो वर्तनोंमें वावल साफ कराकर एकका वावल तो -धोकर ज्योंका त्यों रहने दीजिये और दूसरेके चावलको यदि वह अच्छी तरह फूल गया है तो हाथसे मलवा दोजिये। नहीं तो 'निलपर पिसवा दोजिये। किसी भो अवस्थामें एक वर्तनका चावल तो खडा गहे और दूसरेका पिसा रहे। अब दोनो तरहके चावलोंको टोनों वर्तनोंमें डाल दीजिये। १५ मिनट वाट उतारकर ·डेखिये। आप देखेंगे कि जिस चावलको आपने पीस डाला था वह तो अच्छो तरह पक गया पर दूसरा चावल जो खड़ा था अभी कचा ही रह गया है। आपको यह समऋनेमे देर न-<sup>-</sup>छगेगी कि इसका कारण चावलकी अवस्था है ।

ठीक यही बात आपके उस अन्नके साथ होती है जिसे आप खाते हैं। आप जानते हैं कि पाचन किया मित्र भिन्न अहोंमें भिन्न भिन्न प्रकारले होती है अर्थात् हमारे अन्नमें जो पदार्थ पाये जाते हैं वे सब एक ही जगह नहीं पचते। कोई पटार्थ मुहमें पचता हैं तो कोई पेटमे और कोई अंतिहियोंमें। ऐसी अवस्थामें यदि अन्नको पहलेहीसे पीसकर टुकडे टुकडे कर दिया जाय तो पाचनके कामर्रे वडी सुदिधा हो क्योंकि पीसनेसे अन्नमें रहनैवा रे भिन्न भिन्न पटार्थ अलग अलग हो जायगे और पाचन स्थानमें पहुंचते ही उनपर वहाके रसका प्रभाव पडने लगेगा। जैसे पेटमें भोटीड नामी पदार्थपर पेटमें वने आमाश्यक रसकी किया होती है। यदि अन्नके दुकडे हुए रहेंगे तो प्रोटीड अलग रहेगा और आमाशयिक रस अपना काम तुरत करने लगेगा, नहीं तो सबसे पहले उसे अन्नको तोड फोडमर इस लायक बनागा होगा कि उसपर वामाशयिक रसकी निया हो और वह प्रोटीडको पचाना आरम्भ करे। इसमें चहुत देर लगेगी और पचाने-वाले अङ्गोंको इननी अधिक देग तक काम करना पढ़ेगा कि शायन उन्हें आराम लेनेकी नौवत न आवे और वे जत्नी ही थक कर वेकाम हो जाय। इसलिये मुंहमें अञ्चको जितना अधिक चवाया जायगा पचनेमें उतनी ही सुविधा होगी। तोभी अन्नके चनानेका क्या परिप्राण है ? हमारी समभ्वमें अन्नको तवतक चयाते रहना चाहिये जयतक वह आपसे आप गरेके नीचे उनरनेका यस न करे। जब अन्न विना प्रयास गलेके

नीचे उतरनेके लिये जोर करने लगे तो चवानेका काम बन्द करना चाहिये। साधारणत प्रत्येक कौर (ग्रास) को ३२ वार चवाना चाहिये। जिस समय आप चवाना बन्द कर देंगे जीभ अपना काम आरम्भ करेगी। वह लाग मिला मिलाकर अन्नको लपेटना-आरम्भ करेगी और इस नरह अन्नकी एक गोली तैयार करेगी और गलेकी तरफ अन्नको उलेगी। इस कियाको निगलमा या लीलना कहते हैं। निगलनेपर अन्न कएठ द्वारा अन्नप्रणालीमें पहुच जाता है।

हम पीछे कह आये हैं कि कएडसे स्वरयन्त्र और अन्तप्रणाली दोनोंका आरम्म होता है। स्वरयन्त्र सामने है और अन्नप्रणाली उसके पोछे है। इससे जिस समय हम अन्नको निगलते हैं बहुत कुछ संभावना रहती है कि अन्न स्वरयन्त्रमें चला जाय। पर इसकी रक्षा दो प्रकारसे होती है। एक तो स्वरयन्त्रके उत्पर एक कार्टिलेजका ढकना लगा है जो अन्नप्रणालीमें अन्न जानेके समय स्वरयन्त्रको ढक लेता है, दूसरे मीन रहनेसे। भोजन करते समय बोलनेसे इस बातका सदा भय बना रहता है कि कहीं स्वरयन्त्रका द्वार खुल न जाय और अन्नका कुछ भाग स्वरयन्त्रमें चला न जाय।

वात यह है कि बोलनेके समय हम सांसको वाहर खीनते हैं। ऐसी अवस्थामें हवाको वाहर निकलनेको मार्ग देनेके लिये स्वरयन्त्रका डकना जरूर खुलेगा। यही कारण है कि भोजन करते समय बोलना मना है। इस तरह कर्छसे होकर अन्न अन्नप्रणालीमें पहुचता है। अन्नप्रणालीका काम केवल अन्नको मुंहमेंसे पेटमें पहुंचा देना है। इसमें अन्नपर कोई रसायनिक किया नहीं होती। इस तरह अन्न अन्नप्रणाली द्वारा पेटके द्वारपर पहुचता है।

हम ऊपर कह आये हैं कि अन्नप्रणालांका अन्त पेटमें होता है। जहा अन्नप्रणालीका अन्त होता है वह हिस्सा मोटे मांसके रस्सोंसे बना है और द्वार बन्द रहता है। ऊपरके भोजनके दबाबसे डार खुलता है और अन्न पेटमें पहुचता है।

इस तरह लारसे मिला हुआ भोजन अन्नवणाली द्वारा आकर पेटके वार्ये चौडे भागमें इकट्टा होता है। पेटमें अन्नके पहुचते ही उदरकी गठीली नलियोंद्वारा आमारायिक रस वन वनकर निकलनेलगता है। पेटमें भोजन पहुचकर आमारायिक रससे मिल जाता है और आमारायिक रस अपना काम करने लगता है।

हम कह आये हैं कि पेटको दोवार अनैच्छिक मासिपिएडसे वनी है। इससे जहा पेटमें कोई वस्तु आई कि उसके मास 'सिकुडने और फैलने लगते हैं। इसके सिकुडनेसे भीतरके अञ-पर द्याव पडता है और अञ्च घोरे घीरे सरककर नोचे चला जाता है। पेटके दक्षिणाशकी टीवारका मांसिपिएड मोटा होता है। इस कारण पेटके इस मागमें सिकोड अधिक और जोरदार होती है। इससे मोजनपर द्वाव भी ज्यादा पड़ना है। यहा आकर मोजन आमाशियक रससे मिलकर खूब मथ जाता है। पेटका टक्षिणाश नवतक सिकुडना और फैरता -रहेगा जवतक भोजन सव तरहसे पिसकर पतला न हो जाय और आमाशयिक रससे मिलकर घुल न जाय।

इससे यदि मुंहमें अन्न अधिक चवा लिया जाय तो पेटको कम परिश्रम करना पड़ता है।

पेटके दक्षिणाशमें जब सारा भोजन पिस जाता है और आमाशयिक रसका असर उसपर पूरी तरहसे पड़ जाता है तब अन्न नीचे विसकने लगता है और नीचेके द्वारपर पहुंचता है जहांसे होकर अंतडियोंमें जानेका मार्ग है।

हम यह भी वता आये हैं कि जवतक भोजन पेटमें पचना पहता है पेटके दोनों (अपरवाला तथा नीचेवाला) मार्ग वद रहते हैं। पर जब भोजन पेटमें यथाविधि पचकर नीचेकी ओर सरकने लगता है तो नोचेका द्वार खुलता है और धीरे धीरे सारा भोजन पढाशयमें जाकर इकट्टा होजाता है। यहींसे भोजन अंतिड़ियोंमें पहुचता है।

पेटमें साधारणत. अन्न ४ घण्टे तक रहता है। इतनी देरमें अन्नपर आमाशिक रसकी सारी किया होजाती है। पर यदि अन्न मुंहमें अच्छो तरहसे चवाया नहीं रहता तो पेटमे इसे मथ-कर पतला बनानेमें देर लगती है, क्योंकि पेटकी प्रवृत्ति है कि चह अंति हियों में कोई भी वस्तु खड़ी नहीं जाने देता।

हम ऊपर वता आये हैं कि पेटमें जो आमाशयिक रस उत्पन्न होता है उसका प्रभाव विशेषकर प्रोटीडपर ही पड़ता है। त्पर साब ही साथ शकर वनानेवाले पदार्थपर भी आमाशयिक रस अपनो तिया करता है। इस नरह मुंहमें छान्के असम्से शक्करवाला पदार्थ नहीं पचा रहता वह पेटमें जाकर पचना है। इस नरह भोजनके प्रायः अधिकांशका पाचन पेटमें ही होता है।

दूबका पाचन पेटमें एक विचित्र तरहते होता है। आमा-शयिक रसके प्रमावसे दूब जमकर उन्हर्में वहीं हो जाता है और नव उसका पचता आरम्म होता है। यह जिया एक विचित्र तरहते होतो है जिसका विस्तारसित वर्णन इस छोटोसी पुस्तकमें नहीं हो सकता।

पैटमें चरी नहीं पचती। आमागयिक रम इसदर कोई असर नहीं डाल मकता। इसके पचतेके लिये एक विगेप नरहके रमकी आवज्यकता पड़ती है जा छोटी अंतिड्योंमें तैयार होता है।

यहाँ कारण है कि रोटीमें थी चुपड़ कर खाना शरीर-दिशन के अनुमार वर्डिन है। आदेमें हो पड़ायों की अधिकता रहती है—क्वों ज (शक्स) और प्रोटीड । मुहमें शक्कि ए चन निया होती है और पेटमें प्रोटीडको। पर मुंह नया पेटमें जो रस पेड़ा होता है उसका प्रभाव वर्जी अर्थात् चिक्ने पर्हायर नहीं होता है उसका प्रभाव वह होता है कि वी चुरड़ी हुई रोटीका अधिकांश विना पचे हुए ही पेटसे अवडियोंमें चना जाता है। अंतिड़ियोंमें जो रस वनता है उसका प्रभाव केवल वर्बीपर पड़ता है। इससे वीका हिस्सा नो वहां पच जाता है पर रोटी ज्योंकी त्यों मल-हारसे वाहर निक्ल जाती है। इससे वीरे घीरे

मन्दािश, अजीर्ण और कन्ज आदि रोगोंकी उत्पत्ति हो जाती है। कारण कि पेटको जब काम नहीं करना पड़ता या कम काम करना पडता है तो उसकी खेले शिथिल हो जाती हैं, धीरे धीरे अपना काम भूल जाती हैं और अन्तमें वेकार होजाती हैं।

यही कारण है कि पचानेवालो द्वाइयोंका प्रयोग भी वर्जित है। यदि भोजन करलेनेके वाद जल्दी पाचन किया परिसमाप्त करनेके लिये पचानेवाली द्वाइयोका सेवन किया जाता है तो भी वही परिणाम होता है जो हम ऊपर कह आये हैं। इससे भी पेटमें रस वनानेवाली सेलोका निरन्तर उचित प्रयोग नही होता। इससे वे वेकार हो जाती हैं और किर उनसे काम नहीं होता। इससे इस तरहकी द्वाइयोंका भी प्रयोग नहीं करना चाहिये।

इस समय तक भोजन अब घुलकर रराका रूप धारण कर लेता है और पतला हो जाना है। उसका पहलेकासा आकार नहीं रह जाता। यदि इस अबस्थामे उसे हमारे सामने निकाल-कर रख दिया जाय तो हम देखकर चिकत होंगे कि प्रकृति नटीने उसका रूप किस तरह बदल दिया है और उसे क्यांसे क्या बना दिया है। पेटमें एक किया और हो जातो है। अर्थाद् पेटकी गर्मीके कारण चर्बी पिघलकर पतली हो जाती है।

इसी अवस्थामे चर्ची अन्नरसके साथ अन्तडीमें पहुचती है। अन्तड़ीमें चर्चीपर पित्तकी क्रिया होने लगती है। पित्तके प्रभावसे उसकी छोटी छोटी चूदे वन जाती हैं और इसका एक दूधिया बोल वन जाता है। रस अपनो किया करता है। इस तरह मुंहमें लाग्के असग्से शक्करवाला पदार्थ नहीं पचा रहता वह पेटमें जाकर पचना है। इस तरह भोजनके प्राय अधिकाशका पाचन पेटमें ही होता है।

दूधका पाचन पेटमे एक विधित्र तरहसे होता है। आमा-शयिक रसके प्रभावसे दूध जमकर उटरमें दही हो जाना है और तब उसका पचना आरम्म होता है। यह किया एक विचित्र तरहसे होतो है जिसका विस्नारसित वर्णन इस छोटोसी पुस्तकमें नहीं हो सकता।

पेटमें चर्यी नहीं पचनी। आमाशियक रम इसपर कोई असर नहीं डाल सकता। इसके पचनेके लिये एक विशेष तरहके रसकी आवण्यकता पड़ती है जो छोटी अतिड्योंमें तैयार होता है।

यही कारण है कि रोटोमें वी चुपडकर खाना शरीर-विद्यानके अनुसार वर्जित है। आटेमें टो पदार्थों की अधिकता रहती है—कवों ज (शकर) और प्रोटीड। मुहमें शकरकी पाचन किया होती है और पेटमें प्रोटीडका। पर मुह तथा पेटमें जो रस पैदा होता है उसका प्रमाव वर्वी अर्थात् विकने पदार्थपर नहीं होता। उसका परिणाम यह होता है कि घी चुपडी हुई रोटोका अधिकाश विना पचे हुए हो पेटसे अतिडियोंमें चला जाता है। अतिडियोंमें जो रस बनता है उसका प्रभाव केवल चर्वीपर पडता है। इससे घीका हिस्सा नो वहा पच जाता है पर रोटी ज्योंकी त्यों मल-डारसे वाहर निकल जाती है। इससे घीरे धीरे

मन्दािश, अजीर्ण और कव्ज आदि रोगोंकी उत्पत्ति हो जाती है। कारण कि पेटको जब काम नहीं करना पड़ता या कम काम करना पड़ता है तो उसकी सेले शिथिल हो जाती हैं, धीरे धीरे अपना काम भूल जाती हैं और अन्तमें वेकार होजाती हैं।

यही कारण है कि पचानेवालो दवाइयोंका प्रयोग भी वर्जित है। यदि भोजन करलेनेके वाद जत्दी पाचन किया परिसमाप्त करनेके लिये पचानेवाली दवाइयोंका सेवन किया जाता है तो भी वही परिणाम होता है जो हम ऊपर कह आये हैं। इससे भी पेटमें रस वनानेवाली सेलोंका निरन्तर उचित प्रयोग नहीं होता। इससे वे वेकार हो जाती हैं और फिर उनसे काम नहीं होता। इससे इस तरहकी दवाइयोंका भी प्रयोग नहीं करना चाहिये।

इस समय तक भोजन अब घुलकर रराका रूप धारण कर लेता है और पतला हो जाना है। उसका पहलेकासा आकार नहीं रह जाता। यदि इस अबस्थामें उसे हमारे सामने निकाल-कर रख दिया जाय तो हम देखकर चिकत होंगे कि प्रकृति नदीने उसका रूप किस तरह बदल दिया है और उसे क्यांसे क्या बना दिया है। पेटमें एक क्रिया और हो जातो है। अर्थात् पेटकी गर्मीके कारण चर्बी पिघलकर पतली हो जाती है।

इसी अवस्थामें चर्वी अन्नरसके साथ अन्तडीमें पहुचती है। अन्तडीमें चर्वीपर पित्तकी क्रिया होने छगती है। पित्तके प्रभावसे उसकी छोटी छोटी बूदें वन जाती हैं और इसका एक दूधिया बोल वन जाता है। छोटो अंति हियों की दीवार जिस मांससे वनी है उसमें आपसे आप गित हुआ करती है। इस गितका ठीक नमूना आपको केंचुयेकी चालमें मिलेगा। अर्थात् अंति हियों एक लहर उटती है। इस लहरके दो काम है। एक तो अति हियों में स्थित अन्तरस्वर द्याव पडता है और वची हुई चर्यों भी अन्तरस्में खूब घुलमिल जाती है और दूसरे उस भी बीरे नीचेकी और सरकता है। पाचन उसोंकों किया वरावर हुआ करती है और पचने योग्य पदार्थ वरावर पचा करते हैं।

पाचनका सारा काम छोटी अतिंड्यों नक समाप्त हो जाता है। इसके बाट पाचनका काम नहीं होता। छोटी अतिंडयोंसे होकर अन्नरस वडी अतिंडयोंमें पहुंचता है।

यड़ी अतिष्यों ने निर्माणके सम्बन्धमें हमने ऊपर कुछ नहीं लिखा और न अधिक लिखनेकी आवश्यकता होगी। उटरमें यह जिन तरहसे स्थित हैं इसका भेट तो हमने ऊपर लिख टिया है। छोटी अंतिड़िया पेटके अधोभागमें टाहिनी ओर समाप्त होती हैं और यहींसे बड़ी अंतिडिया आरम्भ होती हैं। वहासे वड़ी अतिडिया आरम्भ होती हैं। वहासे वड़ी अतिडिया आरम्भ होती हैं। वहासे वड़ी अतिडिया अरम्को चढ़ती हैं और यहन नथा प्लोहाको छूनी हुई पेटके नीचेसे वायों ओर जाती हैं और वार्या ओरसे पुन नीचे उक्षरती हैं।

यडी अतिडियोंमें न तो कोई विशेष प्रकारका रन वनता है और न पाचनका कोई काम होता है। यहासे केवल रक्त पोषण पर्यार्थको अन्नमेंसे खींचकर अपनेमें मिला लेता है और अन्नरस जो अभी तक पतला था धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है। इस तरह वड़ी अंतिड़ियोंके सिकुडनेसे ज्यो ज्यों अन्नरस आगेको यहता है उसमेंका पौष्टिक पदार्थ जलके साथ निकलकर रक्तमे मिलता जाता है और रस स्रवकर गाढ़ा होता जाता है। वड़ी अंतिड़ियोंके अन्ततक जाते जाते यह रस एक दमसे गाढ़ा हो जाता है और मलद्वारसे होकर वाहर निकल जाता है। इसे ही

भोजनमें सब चीजे पचने योग्य नहीं होती। इसके अलावा पचनेवाली वस्तुओंका भी पाचन पूरी तरहसे नहीं हो जाता। प्रत्येकका कुछ न कुछ भाग बिना पचा रह ही जाता है। साथ ही पचे हुए भागमेसे समस्त पदार्थोंको रक्त खीचकर अपनेमें मिला भी नहीं लेता। यही सब पदार्थ मल होकर शरीरसे वाहर निकल जाते हैं।

जिस समय हम शौच (पालाना) होनेके लिये वैठते हैं हम जोरसे सांस खींचते हैं। इसका कारण यह है कि जिन सेलोंसे मलहारका निर्माण हुआ है उनकी जमावट मलद्वारपर विचित्र तरहसे हुई है। ये गोलाकारमें गाड़ीके पहियेकी तरह जमायी हुई हैं और सदा वाहरसे भीतरकी ओर खिंची रहती हैं। अर्थात् इनका सिकोड इस तरहसे होता है कि जबतक भीतरसे किसी वस्तुका जोरसे दवाव न पड़े ये नहीं खुलनी। इसलिये हमें इतने जोरसे सांस लेना पड़ता है जिससे फेफडोंके नीचे रहनेवाले सभी अङ्गोंपर जोर पड़े और उनके आकुञ्चन या दवावसे मलका द्वार खुले और मल वाहर आवे। प्रश्न यह उठता है कि यदि मल भोजन किये हुए पदार्थके अतिरिक्त और कुछ नहीं है तो फिर इसमें बट्यू कहासे आजाती है। यह बट्यू अन्तिडियोंमें आकर पैटा होती है। अंतिडियोंमें अनेक तरहके ऐसे कीट निवास करते हैं जो इस्तो बच्चे खुच्चे पदा-र्थपर अपना जीवन विताने हैं। ये अनेक तरहके हानिकारक पटार्थ पैटा करते हैं और इन्हीं पदार्थोंके कारण मलमें बट्यू आ जाती है। जिन लोगोंको कटजकी णिकायत रहती है उनके मलमें भी अधिक बद्यू रहती है। इसका कारण यह है कि मल जल्ही बाहर नहीं आता और अन्तिडियोंमें सडने लगना है।

यहातक तो हमने पाचन क्रियाका वर्णन किया है कि अझ किस तरह पचता है और उसका शेपभाग मल वनकर किंस तरह वाहर निकल जाता है। यहींपर हमें संक्षेपमें यह भी लिख देना चाहिये कि प्रत्येक स्थानमें भोजन कितनी देर तक ठहरता है।

पहले अन्न मुंहमें आता है। मुंहमें अन्न अधिक काल तक नहीं ठहरता। चवानेक वाट ही हम उसे निगल जाने हैं और अन्न प्रणाली छारा वह पेटमें पहुंच जाता है।

पेटमें भोजन प्रायः ४ वर्टे तक ठहरता है। पहुचनेके थोड़ी ही देर वाट वह धीरे थोरे पकाशयमें रस वन वनकर जाता है पर पूरा पेट खाली होनेमें कमसे कम ४ घर्टे लगते हैं।

इसके वाद भोजन रस वनकर छोटो अन्तिहियोंमें पहुंचता है। यहा भी वह ४ या ५ घएटे तक रहता है।

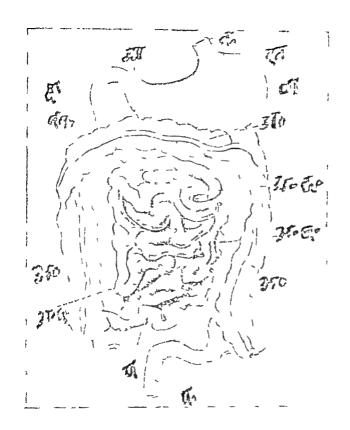

(क, ख, पा, टा चक) पेट (अ० छ०) छोटी अंतड़िया (अ) वडी अतडियां (क) मलद्वार

## सरल श्रीर विज्ञान

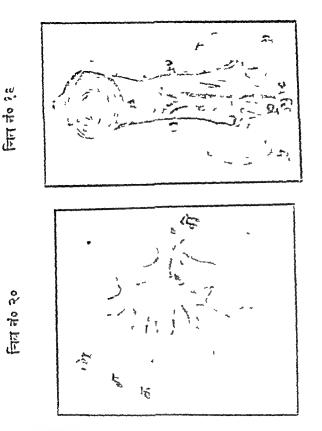

चित्र न० २६ (ऋ) गुर्दा (पृ) प्रचागय (त्र) पृत्रप्रणाली (व) महायमनी (अगि) बधोगा गिरा।

चित्र न० २० (प) मृत्रप्रणाली (वो ) धमनी (उ) मृत्र इक्टा होनेका स्थान ( य,क ग ) गुर्देके भीतरका उभार। वड़ी अंतिड़ियोंमें भोजन केवल दो घएटे तक रहता है। इसके वाद भोजन धीरे धीरे मलाशयकी ओर चलता है। मलाशयतक पहुचनेमें कोई ६ घएटे लग जाते हैं। इस तरह भोजन करनेके आयः १८ घएटे वाद हमें शौच होना चाहिये। पर सवकी अवस्था एकसी नहीं होती। इससे इस समयमें कुछ फेरफार हो सकता है।

इसके लिखनेका हमारा विशेष प्रयोजन है। इससे हम यह दिखलाना चाहते हैं कि हमें हर समय भोजन नहीं करते रहना चाहिये। एक वार भोजन करके फिर हमें कमसे कम ६ घएटे तक तो अवश्य ही अपना मुंह चन्द रखना चाहिये। एक वारका खाया हुआ अन्न जवतक पेटसे बाहर न हो जाय तबतक पेटको फिर नये भोजनसे लादना नहीं चाहिये। इसके अलावा पेटकी सेलोंको भी कुछ देर तक आराम करनेका अवसर देना चाहिये। यदि वे लगातार काम करती रहेंगी तो उनकी क्या अवस्था होगी। वे जल्दी घिस जायंगी और बेकाम हो जायंगी।

एक बार हम कह आये हैं कि शरीरके अङ्ग ठीक मशीनके पुर्जीकी भांति हैं। जैसे लगातार काम करते रहनेसे वे घिसकर वेकाम हो जाते हैं उसी तरह शरीरके अङ्ग भी वेकाम हो जायंगे। मशीनके पुर्जे तो बन भी सकते हैं, एकको बदलकर दूसरा भी लगाया जा सकता है पर शरीरके अङ्ग तो जहां एक बार नष्ट हुए कि वे स्टाके लिये वेकाम होगये फिर उनका सुधार होना जरा कि है। इसलिये उनके प्रयोगमें बड़ी सावधानीकी जकरत

है। इसीलिये हम कहते हैं कि एक बार भोजन करलेनेपर दूसरी बार भोजन करनेमें कमसे कम इतने समयका व्यवधान देना चाहिये जिससे अन्न भली प्रकार पचकर पेटसे वाहर चला जाय और पेटको कुछ आराम करनेका भी समय मिल जाय।

यहातक तो पाचन क्रियाका वर्णन हुआ। इसके वाद अव हम यह वतलानेका यतन करेंगे कि मोजनमेंसे पौष्टिक पदार्थ रक्तमें किस तरह पहुचता है।

## भोजनका आत्मीकरण

भोजनमेंसे पौष्टिक पटार्थ निकालकर रक्तमें ले जाने तक दो कियायें होती हैं। एक तो भोजनमें मिले हुए पदार्थीका पचना और दूसरे उनका रक्तमें पहुचना और उसमें मिलना। केवल पाचन किया पूरी हो जानेसे और अन्नमें मिश्रित पदार्थके पच जानेसे ही यह नहीं समभ रखना चाहिये कि भोजनका काम पूरा हो गया। कभी कभी वीमारी विशेषके कारण पत्रा पत्रा-या अन्न भी अपने पौष्टिक पटार्थको रक्तको दिये विना ही मल द्वारा वाहर निकल जाता है। इसलिये अन्नकी क्रियाकी पूर्ति तभी हो सकती है जय अन्न पूरी तरहसे पत्र जाय और उसमें मिले पौष्टिक पदार्थ रक्तमें चले जाय। पहली कियाको पकी-करण या एकींकरण कहते हैं और दूसरी क्रियाको आत्मीकरण कहते हैं। यहापर हम यही वतलायगे कि अन्तमें मिले पौष्टिक पदार्थका पक्षीकरणके वाद आत्मीकरण किस प्रकार होता है।

यह तो हम वतला ही चुके हैं कि अन्न मुहमें गया और दांतोंने उसे चवाना शुरू किया कि उसका पचना आरम्म हो जाता है। पर यहांपर अन्नका आत्मोकरण नही होता। अन्नका शक्करी भाग लास्के संयोगसे पच जाता है और फिर अन्न गोली वनकर अन्नप्रणाली द्वारा पेटमें प्रविष्ट हो जाता है। हमने वतलाया है कि पाचन क्रियाका सबसे वड़ा काम यही आमाशय रसकी सहायतासे होता है। पर पक्कीकरण जिनना अधिक होता है आत्मीकरण उतना ही कम। अन्नमें स्थित प्रोटीड नामक पदार्थका यतुकिंचित आत्मीकरण यहापर होता है, नहीं तो शेष अन्न रस बनकर पकाशयके द्वारसे छोटी अंतडियोंमें चला जाता है। अन्नके पौष्टिक पदार्थोंका आत्मीकरण ज्यादात इन्हीं छोटी और फिर वड़ी अतडियोंमें होता है ।

हम पीछे वतला आये हैं कि अन्ति ह्यों की भीतरी तहपर जो श्लेष्मिक कलाकी तह रहती है उसमें से होकर पतले पनले वाल निकले देते हैं जिनका नाम आहकतन्तु है अर्थात् ये अन्नरस-मेसे पौष्टिक पदार्थको खीच खींचकर रक्तमें ले जाते हैं और अनावश्यक तथा विना पचे हुए पदार्थको जहांकातहां छोड़ देते हैं जो वड़ी अन्ति ह्यों में होता हुआ मलद्वारसे वाहर निकल जाता है।

आत्मीकरणका जो काम छोटी अन्तड़ियोंमें पूरा नहीं हुआ
रहता वह बड़ी अन्तडियोंमें होता है। एक तरहसे बड़ी अन्तड़ि-

योंका कामही यही है। वड़ी अन्तिडियोंमें जाकर अन्तको पाचन किया समाप्त हो जाती है। जो कुछ पचना रहता है छोटी अतिडियोंतक ही समाप्त हो जाता है। वड़ी अंतिडिया केवल दो काम करती हैं। एक तो ये अन्तको मलाशयनक पहुचाती हैं और दूसरे इनमें पौष्टिक पटार्थोंका आत्मीकरण होता है।

यहींपर हम संक्षेपमें यह भी लिख देना चाहते हैं कि भोजनके किस पदार्थका आत्मीकरण पाचन क्रियाके किस अड्गमें अधिकतर होता है।

प्रोटीड—प्रोटीड पेटमें पचता है। इसका आत्मीकरण थोडा बहुत वहीं पेटमें ही हो जाता है। इसके शेप भागका आत्मीकरण छोटो अंतिड़ियोंमें जाकर होता है। हम एक स्थान-पर कह आये हैं कि दालोंमें प्रोटीडकी मात्रा अधिक रहती है, उनमें भी म् गकी दालमें सबसे अधिक प्रोटीड रहता है। इसिलये म् गकी दालका पचनेके बाद जितना अधिक आत्मीकरण होता है उतना अधिक अन्य दालोंका नहीं होता। चनेकी दालका आत्मीकरण सबसे कम होता है। दूध और मासमें प्रोटीडकी जो मात्रा रहती है उसका आत्मीकरण पूरी तरहसे हो जाना है अर्थात् इनकी पूरी मात्राका आत्मीकरण हो जाता है। इसिलये जो लोग मासका सेवन नहीं करते उन्हें दूधका सेवन अवश्य करना चाहिये।

शकर—पाचन क्रियाका जो विवरण दिया गया है उससे मालूम होगा कि शक्करकी पाचन क्रिया अधिकतर मुंहमें और यदि अन्न पूरी तरहसे चवाया न जाय तो पेटमें जाकर होती हैं। पेटके वाद फिर शकरकी पाचन किया नहीं होती, पर शकरका लेशमात्र भी आत्मीकरण इन स्थानोंपर नहीं होता। शकरका आत्मीकरण छोटी अ'तिडिगोंमें होता है। वहासे होकर शकर यक्तमें पहुंचती है। यक्त शकरका खजाना है। रक्तको जितनी शकरकी आवश्यकता प्रतीत होती है उतनी शकर तो वह ले लेता है वाकी शकर यक्तमें जमा हो जाती है। यक्तको सेलें इस शकरसे शकराजन—नामक रस तैयार कर लेती हैं और जमा रखती हैं। जब रक्तको शकरकी आवश्यकता पड़ती हैं तो यक्तकी ये सेलें उस रससे पुनः शकर तैयार कर लेती हैं और रक्तको ये सेलें उस रससे पुनः शकर तैयार कर लेती हैं और रक्तको ये सेलें उस रससे पुनः शकर तैयार कर लेती हैं और रक्तको दे देती हैं।

हमारे रक्तको शक्तरकी बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। हम इसका ठीक अन्दाज तो नहीं वनला सकते पर इतना अवश्य कह सकते हैं कि यदि हम मीठा न भी खायं तो हमारा काम उतनीही शक्तरसे चल जायगा जितनी अन्तमें मिली रहती है। तोभी लोग शक्तर या मीठेका अधिक सेवन करते हैं। इससे यक्ततको अधिक परिश्रम करना पडता है। कितने लोग तो इतनी अधिक शक्तर खा जाते हैं कि उसका रोकना यक्तनकी शक्तिके वाहर हो जाता है अर्थात् उसका खजाना भर जाता है और अधिक शक्तर रक्तमें वहने लग जाती है। जिस समय यह मुत्राशयमें पहुचती है तो मुत्राशय इसे मुत्रके साथ शरीरसे बाहर करता है। यदि मुत्रसे शक्तर अधिक आने लगती है तो लोग इसे प्रमेह की चोमारी कहते हैं। इसकी पहचान यह है कि पेशावकी हाजत बार बार माल्म होतो , कि डो किसीको तो इनना अधिक पेशाव होता है कि वह अपनेको सम्हाल ही नहीं सकता और घोतीमें पेशाव कर देता है। दूसरी पहचान यह है कि जहां पेशाव की जिये वहां चींटियां आकर चाटने लगती हैं। यदि यह बीमारी हो जाय तो दो काम फौरन कर डालने चाहियें। एक तो ऐसे पदार्थोंका सेवन (खाना) एकदमसे त्याग देना चाहिये जिनमें शकर मिली हो और दूसरे शारीरिक परिश्रम छोड़ देना चाहिये। शरीरके अवयवोंको पूरा आराम देना चाहिये।

चर्यी—जहा चर्बी पचती है वहीं उसका आत्मीकरण भी होता है। छोटी अविद्योंमें ही उसका आत्मीकरण होता है। हम उपर कह आये हैं कि चर्यींके पचनेके लिये पित्तका होना जरूरी है। उसी तरह चर्बीके आत्मीकरणके लिये भी पित्तका होना जरूरी है। यदि किसी वीमारीके कारण पित्तका वनना कम हो जाता है तो चर्बीका आत्मीकरण नहीं होता और वह उयोंका त्यों मल द्वारा शरीरसे बाहर हो जाता है। यदि विष्ठा या मलका रङ्ग सफेट रहे तो समक्ष लेना चाहिये कि चर्चीका आत्मीकरण अच्छी तरह नहीं हुआ है।

लवण—लवणका आत्मीकरण थोड़ा बहुत पेट, मुंह और छोटो अंतड़ियोंमें होता है।

जल—जलका आत्मीकरण विशेषकर छोटी अतिङयोंमें

होता है। पर जो जल हम भोजनके साथ ग्रहण करते हैं उसका आत्मीकरण वहुत थोड़ा पेट और छोटो अंतड़ियोंमें हो जाता है। पर इसका अधिक भाग ज्योंका त्यों बड़ी अंतड़ियोंमें चला जाता है और वहीं उसका आत्मीकरण होता है।

यहींपर एक बात और जान लेनी चाहिये कि जो रक्त अन्नसे पौष्टिक पदार्थ ग्रहण करता है वह शुद्ध रक्त नहीं होता चिंक अशुद्ध रक्त रहता है। अन्नमार्गकी भीतरी तहपर इन अशुद्ध रक्तकी नालियोंका अर्थात् शिराओंका जाल विछा रहता है। अन्नसे पौष्टिक पदार्थ छन छनकर इन्हींमें जाता है और रक्तके साथ शुद्ध होनेके लिये दाहिने ग्राहक कोष्टमें पहुचता है।

## भोजनका श्रन्तिम परिणाम

यहांत के तो हमें यह मारूम हुआ कि पचने वाद आत्मी-करणकी किया द्वारा अन्तका पौष्टिक पदार्थ रक्तमें मिल जाता है। अब हमें यह जानना बाकी है कि रक्तमें मिलकर यह कहां जाता है तथा इसका अन्तिम परिणाम क्या होता है।

यह तो हम बतला ही चुके हैं कि अन्नका पौष्टिक पूर्दार्ध अशुद्ध रक्तमें मिलता है और शुद्ध होनेके लिये यह दाहिने ब्राहक कोष्टमें पहुचता है। यह रक्त फैफड़ोंमें शुद्ध होकर वायें क्षेपक कोष्टसे होकर शरीरकी परिक्रमा करनेके लिये वाहर निकलता है और शरीरका चक्कर मारने लगता है। छोटी छोटी नलियों द्वारा यह शरीर भरमें फैल जाता है और पौष्टिक पदार्थ देता है। पीछे हम लिख आये हैं कि शरीरकी किया—चलना, फिरना,

उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना आदि—में हम जोशिक न्यय करते हैं उसकी उत्पत्ति शरीरको सेलों द्वारा होती हैं। इस शिक्ति उत्पन्न करनेमें शरीरको सेलें वरावर टूटनी फूटती रहती हैं। इसिलये इनकी मरम्मत तथा नयी सेलोंको तैयार करनेके लिये हमें इन पौष्टिक पदार्थों की आवश्यकना पड़ती हैं। रक्तकी धमिनया जहा केशिकाओंका रूप धारण करती हैं वहींपर रक्त-मेंसे यह पौष्टिक पदार्थ निकल निकलकर शरीरकी सेलोंमें मिल जाता है और शरीरकी सेलें टूटते समय जो अनावश्यक पदार्थ तैयार करती हैं वह रक्तमें मिल जाता है और शरीरसे वाहर निकल जाता है। यही अन्तका अन्तिम परिणाम है।

इस तरह अन्नका आरम्भ और अन्त इस प्रकार हुआ—

जिस समय हमने अन्तको मु हमें डाला उमी समयसे अन्तका आरम्भ हुया। मुंहमें रखकर अन्नको चवाया। इससे शक्करपर लार नामी रसकी किया हुई और अन्नमेंसे शक्करका भाग पचा। इसके वाद कर्लके नीचे उतरकर अन्नप्रणाली द्वारा अन्न पेटमें उतरा। पेटमें आमाशयिक रसकी किया आरम्भ हुई और प्रोटीड तथा शक्करका शेप भाग पचा। प्रोटीडका आत्मीकरण भी यहीं अग्रत हुआ। पेटमें अन्न पूरी तरह मधा जाता है और वह जलके साथ घुलकर रस वन जाता है। तव वह नीचे खिसकता है और छोटो अंतडियोंमें जाता है जहा अधिकतर चर्ची पचती है। इसके लिये यहतसे पित्त नामका रस वन वनकर आता है। छोटी अंतड़ियोंकी श्लीप्मक कलामें बालदार रही अन्न-

रसमेंसे पौष्टिक पदार्थ खींचते या ग्रहण करते हैं और आस पास फैली हुई रक्तकी केशिकाओंमें पहुचाते हैं। इसके बाद अन्न-रस वड़ी अतिड्योंमें जाता है। यहां पाचन कियाका कोई कार्य नहीं होता। यहा केवल अन्न-रसमेंसे पौष्टिक पदार्थ--जो वचा रहता है—रक्तमें मिल जाता है—विशेषकर जल—थीर शेष भाग मलाशयसे होता हुआ मलके रूपमें वाहर निकल जाता है। अन्नसे जो पौष्टिक पदार्थ रक्तमें जाता है वह शुद्ध होकर धमनियों द्वारा शरीरके विविध अङ्गोंमें पहुंचता है और वहां केशिकाओंकी सहायतासे प्रत्येक अङ्गकी सेलोंका पोषण करता है। पोषणसे वचा हुआ पदार्थ कुछ तो शरीरमें ही जमा हो जाता है-जैसे चर्वी—जो आवश्यकताके समय काममें आता है और कुछ विविध मार्गीद्वारा शरीरसे विविध रूप धारण कर अलग हो जाता है। इसका वर्णन इस छोटोसी पुस्तकमें नहीं दिया जा सकता ।

अन्तमें अय भोजनके विषयमें दो चार आवश्यक वाते लिख-कर हम इस प्रकरणको समाप्त करेंगे।

१—पाचन कियासे हमें जो कुछ विदित हुआ उससे हमें इस वानके लिये सदा सतर्क रहना चाहिये कि हम वे हो पदार्थ खायं जो शीव्रतासे पच जायं, और जिनसे हमें अधिकसे अधिक पौष्टिक पदार्थ मिले। जिस भोजनमें पौष्टिक पदार्थ ही कम पाया जाता है और जिसके पचनेमें भी अधिक समय लगता है उससे सिवा हानिके हमारा लाभ नहीं हो सकता। एक तो उसके पचानेमें बहुोंको अधिक पिन्छिम करना पहेगा और दूसरे उससे शरीरका पोपण भी यथेष्ठ पिन्माणमें नहीं होगा इससे सेलें कमजोर पड़ती जाउंगी और शरीर क्षीण हो जायगा, काम करनेकी शक्ति घट जायगी और अन्तमें वह वेकार हो जायगा।

२— नोजन साफ और स्वच्छ होना चाहिये। गन्दे वरतनों में नया गन्दो जगहमें माजन कभी मी नहीं पकाया जाना चाहिये। मोजन जहानक हो ताजा ग्रहण कर छेना चाहिये पर यदि मोजन पकाकर रखनेकी नौयत आवे नो उसे इस तरह रखना चाहिये जिससे वह स्वच्छ रहे और कीडों, मकोडों नथा मिक्कियोंका स सर्ग उससेन हो।

३—भोतन देखनेमें बच्छा मालूम हो, इसमेंसे अच्छी अन्य भानी हो नथा खानेमें स्वादिष्ट हों।

थ—भोजन करनेके वाद किसी तरहका शारीरिक ध्रम नहीं करना चाहिये। बहुरेजी शिक्षाका सबसे वडा यह दुण्परि-णाम है कि मोजनके बाद ही स्कृटके लिये भागना पडता है। कभी कभी तो देर हो जानेका भव वालकोंको इस तरह सताना है कि वे बिना पेटभर अन्न खाये ही, बिना चवाये हो और केवल पानीके सहारे अब पेटमें उत्परकर भागने हैं। इससे लडकोंका स्वास्थ्य जल्दी विगड़ जाना है। इस विषयमें हमारी प्राचीन गुरकुल प्रणाली सबसे उत्तम थी।

# श्राठवां प्रकरग



## मूत्राशय अथवा गुद्धी

प्रकृतिका यह धर्म है कि वह सदा पदार्थीको धुमाया फिराया करती है अर्थात् यदि एक स्थानपर वह एक पदार्थ इकट्टा करती है तो वहांसे वह दूसरी तरहका पदार्थ उठा ले जाती है। सदा एक जगह पदार्थ इकट्टा ही नहीं करती रहती। इस नियमके अनुसार जब रक्तमें अनेक तरहके पदार्थ आ आकर इकट्टे होते हैं तो उसमैंसे उसी मात्रामें अन्य पदार्थ बाहर भी निकलते होंगे। जो कुछ अवतक लिखा गया है उससे प्रत्यक्ष है कि रक्त शरीरके विविध अङ्गोंकी सेलोंके लिये एक प्रकारका ई धन है। इनके संसर्गमें आकर रक्त स्नकी गर्मी या तापके प्रभावसे जल जाता है। रसायन शास्त्र द्वारा आपको विदित होगा कि जलने-की कियामें किसी वस्तुका नाश नहीं होता। जो वस्तु जलाई जाती है उसका रूपान्तरमात्र होजाता है। साधारण अवस्थामें हम उसका स्थूछ रूप देखते हैं, जैसे छकडीको जलाकर हमने कोयला और राख वना दी। इस तरह लफडीका नाश नहीं हुआ, फेनळ उसका रूप वदल गया और अब हम उसे लकडो क्तपमें न देखकर कायले और राखके रूपमें देखते हैं। विज्ञान शास्त्रमें इसी वातको दूसरे शब्दोंमें कहते हैं।

विज्ञानंके द्वारा हमें मालूम होता है कि हमारे शरीरकी

रचना गैसों द्वारा हुई है। कई प्रकारको गैसें हैं जिनके संयोगसे यह शरीर चना है और जो अन्न इम खाते जल पोने अथवा ह्वा सास द्वारा भीतर ले जाने हैं उनमें भो येही पदार्थ वर्तमान हैं और शरीरकी सेलें रक्तसे इन्हों पदार्थों को लेकर अपना पोपण करती हैं। इसकी जाच कैसे हो सकती हैं?

यदि हम मासका एक दुकडा लेकर सुखा डालें या शरीरसे थोडा रक्त निकालकर उसे जमाकर सुखा डालें और उसे जलाकर रसायनिक किया द्वारा, उसकी परीक्षा करें तो हम देखें गे कि जल जानेपर उसमेंसे चार पदार्थ निकलते हैं — जल, कार्योनिक एसिड, अमोनिया और शार। शरीरकी वनावट जैसाकि हम ऊपर कह बाये हैं निम्न लिखित पदार्थोंसे हुई है — नाइद्रोजन, कार्यन, हाइड्रोजन, आक्सिजन, सल्कर, फास्करस तथा कुछ अन्य गौण पदार्थ। नाइद्रोजन तथा हाइड्रोजनके एकोकरणसे अमोनिया नामक पदार्थ वनता है। हाइड्रोजन और आक्सिजनके एकी-करणसे जल वनता है।

शरीरकी सेलें किसी भी प्रकारसे क्यों न जलाई जायं, चाहे उसकी सेलोंको आगमें जलाइये, या मर जानेपर उसे जमी नमें गाड दीजिये और मिट्टीके असरसे इन्हें जलने दीजिये, चाहें जीतेही रक्तके साथ इन्हें जलने दीजिये, परिणाम सदा एकसा होगा। शरीरके विविध अङ्ग जय कभी जलेंगे उनसे वेही उप-रोक चारों पदार्थ अर्थात् कार्योनिक एसिड गैस, जल, अमीनिया भीर क्षार पैदा होंगे। हम यह भी जानते हैं कि शक्तिको पैदाइशके लिये शरीरकी सेलें सदा काम करती रहती हैं और इस तरहकी कियामें सदा उनका नाश हुआ करता है। इस तरह सेलेंके नाशसे शरीरमें हर वक्त जल, कार्वोनिक एसिड गैस, श्लार और अमोनिया बना करते हैं और रक्तमें आ आकर मिला करते हैं। इन पदार्थोको रक्तसे निकालकर बाहर करना तथा रक्तको शुद्ध करना नितान्त आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त हमारे शरीरमें अप्राकृतिक उपायों द्वारा भी जल सदा जाया करता है। दिनभरमें कमसे कम २॥ या ३ सेर जल हम पी जाते हैं। यह जल भी यदि निकाला न जाय और सदा इकट्ठा होता रहे तो शरीरके लिये इसे धारण करना भी कठिन हो जाय। इस जलको भी शरीरसे वाहर निकालना आवश्यक है। इस स्थानपर एक प्रश्न उठ सकता है। लोग पूछ सकते हैं कि जब जलको शरीरसे वाहर निकालनेकी ही आवश्यकता पड़ती है तो फिर उसे शरीरके भीतर क्यो डाला जाता है ? वात यह है कि शरीरके भोतर जलकी आवश्यकता दो तरहसे पडती है। एक तो शरीरके भीतरी अवयवोंको सदा तर रखना नितान्त आवश्यक है, दूसरे जवतक अन्न घुलकर रस न हो जाय वह रक्तसे मिलही नहीं सकता। इसके अलावा जिस तरह हमें बाहरी भागको घो मलकर साफ रखना पड़ता है उसी तरह हमें शरीरके भीतरी अङ्गको भो घो मलकर साफ -रखना जरूरी है। इसके लिये भी शरीरके भीतर जलकी आव-

श्यकता पड़ती हैं। यदि जलका यह स्त्रीत अनवरत रूपसे हमार शरीरमें न वहता रहे तो हमारा दम घुट जाय और हम विकार हो जाय। इसलिये यह जल आवश्यक है और जब यह अपना काम कर लेता है नव गन्दा हो जाता है और इसलिये इस गन्दे जलको शरीरसे चाहर निकाल देना भी आवश्यक है।

फेफड़ेका वर्णन करते समय हमने यह भी कहा था कि रक्तको शुद्ध करने, उसमेंसे जहरीला पटार्थ निकालकर वाहर करने तथा इस बलको भी वाहर निकालनेके लिये शरीरमें तीन मार्ग हैं।

पहला मार्ग फेफडा है। हम टिखला चुके हैं कि हवाझरा फेफडेमें रक्त शुद्ध होता है। जो हवा सांस द्वारा हम याइंग निकालते हैं उसमें जहरीला पदार्थ, कार्योनिक एसिड गैस, शरीर-से वाहर निकता है। साथ ही हम यह भी वतला चुके हैं कि इस हवाके साथ जलका भी छुछ अश शरीरसे वाहर निकल जाता है। पर जलको वाहर निकालनेके दो प्रधान अंग हैं। एक को मृत्रायय या गर्दा कहते हैं और दूसरेको चमडा या त्वचा कहते हैं। चमडेका वर्णन हम कहीं आगे करेंगे। इस प्रकरणमें हम यह दिखानेका प्रयत्न करेंगे कि मृत्राशयसे रक्तको शुद्धि किस प्रकार होती है और इसमेंका जल किस प्रकार शरीरसे वाहर निकल जाता है।

### मूत्रागयकी रचना

मूत्राशय धड़के निचले भागमें पेटके पीछे होता है। यदि

आप उदर फाड़कर पेट और अन्तड़ियां बाहर निकाल लें तो आप देखेंगे कि बारहवीं पसलीके ठीक नीचे रीढ़के दोनों तरफ नीले रङ्गके दो गुरके लस्क रहे हैं। इन गुरकोंका आकार ठीक सेमके दानेकी तरह होता है। सेमके दो दानोंको इस तरहसे रिखये कि उनका काला हिस्सा अर्थात् उनका मुंह ठीक सामने पड़े और दोनोंमें छेद कर तागेमें पिरोकर किसी इएठलमें वांध-कर सामने र्राखये तो आपको मूत्राशयकी बनावटका पता लग जायगा। मुलाशयका आकार ठीक इसी तरहका है। जिस डएउलमें थापने दोनों दानोंको सूतसे वांधा है वे तो महाधमनी और महाशिराके स्थानपर हैं जो ऊपरसे नीचेको चली गई हैं और जिस भागेमें आपने दोनोंको विरोया है वे उस धमनीकी और शिराकी शाखा हैं जो मूत्राशयमें आती जाती हैं। इसके पास ही एक सूतका धागा और पिरो दोजिये और उसे पहलेवाले सूतोंमें मिला दीजिये। यही मूत्रप्रणाली है। मूत्राशयमें यह फूली रहती है और शिरासे सटी रहती है। गुर्देके ऊपर सौत्रिक तन्तुको वनी एक किल्ली चढ़ी रहती है।

किसी मृत प्राणीके गुई को छेकर उसकी परीक्षा कीजिये। ध्यान रहे कि एक भी नछी कटी न हो। पहछे चाकू छेकर गुई को छम्बाईके उस एक सिरेसे दूसरे सिरे तक काट डाछिये। गुई का भीतरी भाग सर्वत्र एकसा नहीं दिखाई देगा। आप देखेंगे कि बीचके हिस्सेसे किनारेका हिस्सा हछके रङ्गका है और साथ हो उसमें कुछ उभारसा है। यह

उमार जासकी तरह विछा है। इनमें छेद भी हैं और इनका मुंद मुतप्रणालीकी ओर खुटा है [देखो चित्र न० १६]

गुर्दे की बनावर नालियों का एक समृह है। गुर्दा इन्हों नालि-योंके समृहसे बना है। ये नालियां लम्बी बहुत होती हैं पर बीडी बहुत ही कम होती हैं। इन्हों नालियोंके साथ साथ केणि-काओंका जाल भी विला है। याहरमें देखनेसे आपको मालूम होगा कि ये नालियोंके भीतर हैं पर वाम्नवमें ये उनसे एक दम भिन्न और अलग हैं। ये नालियां गुर्दे में द्यर उधर तोड मरोड़ जाती स्थान स्थानपर आ आकर दूसरी नालियोंसे मिलनी हैं। इस तरह धीरे घीरे ये नालिया बटी होनी जाती हैं। उमारके छेदोंसे निकल निक्लकर मृत्र इन्हों नालियोंमें आता है और मृत्यणा-लीमें पहुचता हैं [देखो चित्र न० २०]

मृतागयकी बनावटके बारेमें इतना जान छेनेके बाद अम यह देखना है किरककी शुद्धि इसमें किस प्रकार होती है।

वृहद् धमनीकी जो शाखा नीचे आती है उससे टो नालियां निकलकर दोनों गुर्होमें प्रवेश करती हैं। भीतर जाकर इन नालियोंकी शाखायें फूटने और फैलने लगती हैं। इनका विस्तार इतना अधिक हो जाता है कि ये जालकी तरह फैल जातो हैं। केशिकाको टीवार इतनी पतली होती है कि इसमेंसे जलका भाग चू चूकर वाहर निकलने लगता है और यह लग्लनकर नालियोंमें प्रविष्ट होने लगता है। इस तरह छनकर अश अन्य अन्य जहरीले या अशुद्ध पदार्थोंको लेकर मृहा-

शयकी उभारमें पहुचता है। उभारके छेटोंमेंसे निकलकर रक्त म्त्रप्रणालीकी नलियोंमें पहुंचता है। इसे मूत्र कहते हैं।

इस नलीके दो भाग होते हैं। प्रत्येक भाग हर एक गुर्देसे 'निकलना है। गुर्देमे बना हुआ मूत्र इनके द्वारा आकर मूत्राशयमें इकट्ठा होता है। मृत्राशयसे मृत्रमार्ग नामकी नली निकली है। इसीके द्वारा मृत्र बाहर निकलता है। मृत्रमार्गके आर-मिमक द्वारपर मासका जो पिएड जमा है उसकी बनावट इस तरहकी होती है कि वह सदा सिकुडा रहता है। जब हमें पेशावकी हाजत मालूम होती है तब हम जोर करते हैं और जोरके द्वाबसे नलीका द्वार खुल जाता है और मृत्र बाहर निकल आता है। यही कारण है कि मृत्र हमेशा टपका नहीं करता।

नीरोगी मनुष्यके शरीरसे २४ घण्टेमें कमसे कम १। सेर श्रीर अधिकसे अधिक १॥ सेर मूत्र निकलना चाहिये। ऋतुके कारण इस मात्रामें घटती चढ़ती भी हो सकती है, जैसे गरमीके दिनोंमें पसीना अधिक होता है, इसलिये मृत्रमार्गसे कम जल निकलेगा और जाड़ेके दिनोमें पसीना चिलकुल नहीं निकलता इसलिये मृत्र अधिक निकलेगा। अच्छो अवस्थामें मृत्रका रंग प्रायः साफ होता है, चहुत ही हलका पीलापन लिये रहता है जो सहजमें दिखाई नहीं दे सकता। बीमारीके कारण इसका -रंग चहुन कुछ चदल जाता है, कभी कभी गहरा पीलाया गहरा लाल हो जाता है। वुखारमें मृत्रका रंग प्राय न्यरसोंके तेलके रगका हो जाता है। मृत्रमें अधिक मात्रा तो जलकी रहती है पर कुछ अश अमोनिया आदि जहरीले पटार्थीका रहता है जो रक्तकी शुद्धिके समय रक्तसे बाहर निकल जाता है।



# नवां प्रकरण

#### त्वचा या चमडा

हम ऊपर कह आये हैं कि हमारे शरीरमेंसे जल तथा जहरीले पदार्थों को वाहर निकालने के तीन मार्ग हैं। उनमेंसे दो मार्ग— फेफड़ा और गुर्दाका परिचय तो हमने दे दिया। अब तीसरा मार्ग शेष रह गया। उसका भी परिचय यहां दे दिया जायगा। इस तीसरे मार्ग का नाम त्वचा या चमड़ा है। इसके द्वारा जल पसीना होकर निकलता है और पसीने के साथ साथ शरीर के जहरीले पदार्थ भी शरीर वाहर हो जाते। इन सवों के साथ लवण वाहर निकल जाता। पसीने को यदि चला जाय तो वह नमकीन मालूम देगा। इस प्रकरणमें इसो वातका वर्णन किया जायगा कि चमड़ा किस तरह पसीने को वाहर निकालता है।

### चमडेकी वनाबट

हमारे शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग ऊपरसे एक पतली खोलीसे ढ का है। इसी पतली खोलोका नाम चमड़ा है। यह चमड़ा हमारे शरीरकी रक्षाके लिये अत्यन्त आवश्यक है। यदि यह ऊपरी आवरण न हो तो हमारा चलना फिरना और उठना वैठना कठिन हो जाय क्योंकि भीतरो भाग इतना नरम तथा मुलायम होता है कि जरासे स्पर्शसे हमें पीड़ा होने लगती है। यह चमडा उसी प्रकारको सेलोंसे बना है जिस प्रकारको सेलोंसे हमारे शरीरके अन्य भाग वने हैं। इसको दो तह होनी हैं। एक अपरी तह जिसे हम देखते हैं और दूमरी भोनरी तह। यह तह इस अपरी तहके भीनर रहती हैं। अपरी तहका चमड़ा सब खानपर एक समान नहीं होता। कहीं बहुन मोटा होता है और कहीं पतला होता है। असे, हथेली और तलवेका चमड़ा मोटा होता है और अएडकोशका अपरी चमड़ा चहुन हो पतला होता है। यह अपरी भाग सिवा आवरण (ढकान) के और कोई काम नहीं करता। चमड़ेकी पोपक रक्तनलिका तथा चमड़ेको रग देनेवालो सेलें सबकी सब नीचेवाली तहमें रहती हैं।

स्नान करते समय अथवा दीवारसे रगड़ खाकर आप देखने होंगे कि आपने गरंग्से भूसीके समान कोई पदार्थ निकल-कर पानीके साथ यह जाता है या जमीनपर गिर जाता है। सिरके चमडेसे यह मूसी यहुत ही अधिक निकलनी है। यह ऊपरी चमड़े की सेलें हैं जो प्रतिक्षण धिस धिसकर गिरा करती हैं और उनके स्थानपर भीतरी तहसे नई नई सेलें आ आकर अपना आसन जमाती हैं। चमडेका यह ऊपरो भाग निर्जीव सा होता है। यदि कोई चातुरीसे इसमें सूई चुमोचे तो दर्द नहीं होता। यदि कोई होशियार जर्राह चाकू और कैंचीकी सहायतासे इस ऊपरो भागको चीरकर अलग कर ले तो जरा भी रक्त नहीं निकलेगा और न दर्द ही होगा। इसका एकमात्र

# सरल श्रीर विज्ञान



( अ च ) उपचर्म (फ) घर्मके रेशे (प) नीचेके उभाड़ (ग) पसीनेकी गांठें (फ) गांठोंके गड्हें ( च ) चर्वीं (र) रक्तकी नलीं (ज्ञ) ज्ञानसूत (चा) रक्ताणु

चत्र नं ० र

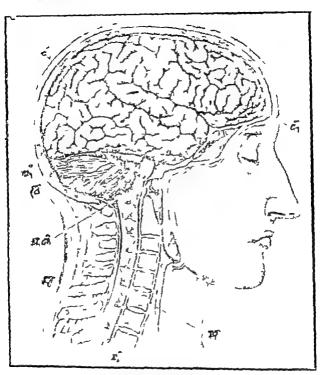

- (क) वृहद् मस्तिष्क
- (प्र) लघु मस्तिष्क
- (च) सुपुन्ना
- (स,म) रीढकी एक हड्डी

कारण यही है कि इस ऊपरी भागमें न तो रक्तकी निलयां हैं और न ज्ञानतन्तु ही हैं। इस ऊपरी भागको उपचर्म कहते हैं।

उपचर्मके नीचे चमड़ेका जो भाग रहता है उसे चर्म कहते हैं। ऊपरी भागसे यह भाग कही अधिक मोटा होता है। सेलों-के अतिरिक्त इसमें सौतिक तन्तु,रक्तकी निलयां और ज्ञानसूत्र भी होते हैं। चमड़ेके ऊपर जो हम वाल देखते हैं वह भी इसी चर्मका एक अ'श है। इसका उद्गम स्थान भी इसी नीचले भागमें है। इसके अलावा इस भागमें दो प्रकारकी गांठे दिखाई देंगी।

यदि आप चमड़ेका एक टुकड़ा लेकर उपचर्मकी परीक्षा करें तो आपको विदित होगा कि स्थान स्थानपर इसमें उभार हैं। ये उभार रक्त केशिकाओं के मुएड हैं। किसी किसी भागमें तो यह उभार इतना अधिक हो गया है कि इससे मोटी मोटो लकीरें वन गई हैं, जैसे हथेलियों का उभार। अदालती कार्रवाइयों के लिये वायें अंगुठेकी जो छाप ली जाती है वह इसी उभार या कंग्रों की छाया है। यह इतनी साफ होती है और एक मनुष्यसे दूसरे मनुष्यमें यह इतनी भिन्न होती है कि सहजमें पहचानी जा सकती है।

चमडेकी गाठें

हम ऊपर कह आये हैं कि चमड़ेके नीचले भाग अर्थात् चर्ममें दो प्रकारकी गाठें दिखाई दिती हैं। ये हो गांठें चमड़ेके प्रयोजनको सार्थक करनी हैं। दोनों गाठें दो भिन्न भिन्न काम करती हैं।

एक प्रकारकी गाठोंसे तेलके समान चिकना पदार्थ निकलता है और दूसरे प्रकारकी गाठोंसे पसीना बनता है।

चमडेके दो टुकडे काटकर शरीरसे अलग कीजिये। ट्रफडेको सावुनसे मलकर घो डालिये। अब दोनों टुकड़ोंको रखकर दोनो की जाच कीजिये। दोनोंका भेद आपको साफ मालूम हो जायगा। एक टुकडा चिकना मालूम होगा और दूसरा खुरखुरा या रूखा। इमारे चमड़ेमें जो चिकनाहट या चिकनाई मालूम होती है वह इसी तेलकी वदौलत है जिसे ये गाठें वना बनाकर भेजती हैं। चमडेको मुलायम रखनेके लिये यह चिकनाई अत्यन्त आवश्यक है। इसके न होनेसे चमडा एक दम कखा होजाय और भड़ भड़कर गिरने लगे। इसके अलावा यह वालोंकी जड मजवृत करता है। यदि वालोंकी जड़ोंको यह तेल लगातार न मिला करे तो वाल ठहर न सकें और उखड़ उखड़कर गिरते जाय। वालोंसे क्या लाभ होता है यह आगे चलकर वतलाया जायगा।

इस गाठको बनावट छोटी छोटी थैलियोंके समान होती है। तेल इन्हीं थैलियोंमें बनता है और पतली पतली नलियोंद्वारा-जो इन थैलियोंमेंसे निकली हैं-यह तेल बालकी जहोंमें तथा चमडेमें प्रहुचता है और इन्हें चमक्दार तथा मजबूत बनाता है। ये गांठें सारे शरीरमें समान नहीं पाई जातीं। किसी अड्गमें ये अधिक होती हें और किसी अड़में अत्यन्त कम। हाथकी हथेलियों और पांचके तलघोंमें इनका सर्वथा अभाव रहता है।

तेलकी गांठोंके नीचे पसीनेकी गांठे होती हैं। इनकी बनावट विचित्र प्रकारकी होती है। यदि आप चमड़ेको काटकर इन गांठोंका पता लगाइये नो आपको मालूम होगा कि ऊपरसे नीचेकी तहतक ये सीधी चली गई हैं पर जहा इनका अन्त होता है वहां ये सांपकी भांति चक्करदार गेड़री मारकर वैठ गई हैं। इनकी सहायताके लिये इनके आसपास कुछ सौत्रिक तन्त है और चारों ओरसे केशिकाओंका जाल इन्हें घेरकर पड़ा है। इन गांठोंका अन्त यन्द रहता है अर्थात् इसमें छेद नहीं होता। इनकी बनावट इतनी पतली होती है कि ये बाहरसे कोई भी पदार्थ अपने भीतर खीच सकती हैं। इस प्रकार पसीनेकी गाटें फेशिकाओंके जालमेंसे जलका कुछ अंश अपनेमें खींचती हैं। इस जलके साथ साथ यूरिया तथा कई प्रकारके लवण आदि जहरीले पदार्थ भी इसमें आजाते हैं। इसी जलको पसीना कहते हैं । गांठोंसे निक्लकर पसीना निलयों द्वारा ऊपर आता है और वाहर निकल जाता है। यदि आप उपचर्मकी सुस्मरीतिसे परीक्षा करे तो आपको चिदित होगा कि वालकी जड़ोंमें तथा उसके आसपास नन्हें नन्हें सूराख हैं। ये सूराख वास्तवमें पसीनेकी निलयोंके मुंह हैं जो वाहर उपचर्ममें खुलते हैं।

यदि पसीनेकी रसायनिक परीक्षा को जाय तो उसमें वे ही पदार्थ पाये जायंगे जो मूत्रमें पाये जाते हैं। पदार्थों की मात्रा

अवज्य कम होगी। पसीनेका स्वाद नमकीन या खारा होता है। इससे मालूम होता है कि इसमें लचणका अश अधिक होता है। पसीना अवस्था भेदके अनुसार कम या वेशी निकलता है। जाडेके दिनोंने पसीना कम निकलता है, गर्मीमें अधिक निकलता है। ब्रियक पानी पी लेनेसे भी अधिक पसीना निकलता है। ब्रीमारियोंके कारण भी पसीनेका निकलना कम या वेशी होजाता है। व्यक्ति-विशेपके कारण भी पसीनेके निकासमें भेद एड़ता है। किसी किसीको जाडेमें भी अधिक पसीना आता है और किसी किसीको गर्मीमें भी बहुत कम पसीना निकलता है। इसका सम्बन्ध नाडीस्त्रसे हैं। इसलिये इस संबन्धमें इस स्थान पर कुल नहीं कहा जा सकना।

#### वाल

चमडेंके नोचले भाग अर्थात् चर्मका वर्णन करते समय हमने लिखा है कि इसमें एक तरहके गडढे मिलते हैं और ये गड्ढे ही यालोंके उन्नम-स्थान हैं। इन्हीं गड्ढोंमें वालोंकी जहें रहती हैं। तेलकी नली इन्हीं गड्ढोंमें आकर खुलती है और 'वालोंको मजबून बनातो हैं। इस गड्ढेकी दीवारे सेलोंकी बनी हैं। वाहर सोत्रिक तन्तुके कुछ अश अवश्य रहते हैं। वाहर वाल कुछ फुके मालूम होते हैं। चमड़ेंके भीतर भी इनकी दीवार कुछ फुकी रहती हैं। कुकावको ओर मांसपेशियोंका एक परटा रहता है। यह परदा जिस समय सिकुडता है वाल खड़े होकर सीधे हो जाते हैं। किसी आकिस्मक घटनाके कारण हमारे रोयें खड़े हो

जाते हैं, यह इन्हीं मांसपेशियोंके कारण होता है। नाड़ीतन्तुकी कियासे मांसपेशिया तन जाती हैं। इनके तनावके साथ ही बाल खिंचकर खड़ा होजाता है।

जवतक वालकी जड़ोंमें कोई विकार नहीं आता वालमें जरा भी खरावी नहीं आती। पर अनेक कारणोंसे जब वालकी जड़े खराव हो जाती हैं तो वाल सफेद होजाते हैं या खराव होजाते हैं। कभी कभी वीमारीके कारण चर्मकी गाठें तेल बनाना बन्द कर देती हैं। तेलके न पानेसे जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल भरने लगते हैं। यदि जड़े खराव नहीं हुई रहतीं तो वीमारीके दूर हो जानेपर बाल पुनः उग सकते हैं।

प्रत्येक व्यक्तिके वाल एक समान नहीं होते। किसीके काले होते हैं, किसीके सफेद और किसीके भूरे। साथ ही किसीके वाल मोटे और किसीके पतले भी होते हैं, किसीके घने उगते हैं और किसीके वडिर। इसके अनेक कारण हैं जिनका दिग्दर्शन इस पुस्तकमें नही कराया जा सकता। एक ही मनुष्यके भिन्न भिन्न अङ्गोंमें मोटे और पतले वाल होते हैं। जिन अङ्गोंमें रगड़ अधिक पडती है उस अड़के वाल अन्य अड़ोंके मुकाविले अधिक मोटे होते हैं। इसका कारण यह है कि रगड़के कारण रक्तकी ध्रमनियोंकी गति वेगवती हो जाती है। उनमें अधिक रक्त आने लगता है। अधिक रक्त आनेसे चमड़ेकी सेळोका (वाळोंका) अधिक पोषण होता है और वे जल्दी जल्दी वढ़ने तथा मोठी होने लगती हैं। यही कारण है कि जो लोग जितनी जल्दी जल्दी बाल वजवाते हैं उनवे। वाल उतने ही मोटे होते हैं और जल्दी जल्दी उग आते हैं।

#### नख था नह

जिस नरह वाल चमड़ेका भाग है उसी तरह नख भी चमडेका ही अग है। मेट केवल इतना ही है कि वाल चमडेकी तह अर्थान् भीतरी भाग (चम) से निकरता है और नख उपचर्मका हिस्सा है। उपचर्मका वह भाग जो आगे वढ़ जाता है और अधिक कड़ा या सख्त हो जाता है उसे नख या नह कहते हैं। नखके दो भाग होने हैं—एक सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव भागपीछे होता है और उसका रङ्ग लाल होता है। यदि वह कट जाय तो उसमें दर्द होत है और कभी कभी उसमेंसे रक भी निकल आता है। निर्जीव भाग आगे होता है। इसके काटनेसे किसी तरहका कष्ट नहीं होता। चीमारीके कारण नखका रङ्ग वहल जाना है। शाय वह पीला पड़ जाता है।



# दशम प्रकरण

## -

## मस्तिष्क या चेतना-स्थान

यहांतक तो हम यह दिखलाते आये हैं कि हमारे शरीरके विविध अड्ठोंमें क्या क्या कियायें होती हैं, हमारे हाथ पैर किस तरह डोलते हैं, हमारे शरीरकी सेलोंको पोषण पदार्थ किस तरह मिलता है। पर अभीतक हमने यह कहीं नहीं वतलाया कि हम सब बातोंको किस तरह समक्ते हैं और जान पाते हैं। हमारे पैर चल रहे हैं, हमारे बदनमें दर्द हो रहा है, हमें किसीने काट लिया, हमारे हाथमें किसीने सूई चुभो दी तो हमें दर्द मालूम होते लगा, यह सब हमें किस उपायसे मालूम होता है ? कौनसी इन्द्रिय है जो हमें इन बातोंका ज्ञान कराती है तथा हमारे शरीरके अड्ठांका संचालन किस प्रकार होता है ?

"'हमारे शरीरकी रचना' शीपक प्रकरणमें हमने वतलाया है कि यदि आप शरीरके किसी अड्गसे मांसका एक टुकड़ा काटकर चीरफाड़ द्वारा उसकी परीक्षा करें तो चमडेके नीचे चर्वीकी नहके साथ ही साथ आपको रक्तकी नालियां और सफेद सफेद पतले धागे दिखाई दे'गे। इन पतले धागोंका नाम हमने नाडीसूत्र वतलाया था। ये ही नाड़ीसूत्र हमारी ज्ञानेन्द्रियके आधार है, इन्हींकी सहायतासे हमें अपने शरीरकी वाहरी और भीतरी सभो वार्ते ज्ञात होती हैं, ये ही हमारे ज्ञानके सहा-

यक हैं। ये नाडिया, जिन्हें हम ज्ञानस्त्र भी कहते हैं, शरीरकें मभी अद्गोंमें—विशेषकर चमड़ेमें—फैठी हैं। जहा इनसे जरासा म्पर्श हुआ या कोई विशेष अवस्था हमारे शरीरमें उत्पन्न हुई कि ये नाडियां मूल स्थानको समाचार लेगई। इस तरह ये दूतका काम करती हैं। इसलिये यि इन्हें गरीरका दून कहा जाय तो अनुचिन न होगा। इनका राजा, जिसने इन्हें समाचार सग्रह करनेके लिये गरीरके मिन्न भिन्न स्थानोंमें वैटा रसा है, मिन्निष्क है। इन नाडियोंका उद्गम-स्थान मिस्तिष्क है अर्थात् यहींसे ये नाडिया पैदा होतो हैं और यहीं गरीरका सारा समा चार भेजती हैं।

मिल्लिफ शरीरमें सबसे ऊपर रहता है। गर्दनके ऊरका भाग—जिसे हम सिर कहते हैं—मिल्लिफको धारण करना है। मिल्लिफ एक पिलिपिला पदार्थ है। इसका रङ्ग लाल और सफेद होता है। इसको हम यों नहीं देख सकने क्योंकि यह एक मोटो हड्डीकी टीबारसे ढका है जिसे हम सापडी कहते हैं। हमारी खोपडीके नीचे मांसतन्तुओंका बना एक पदार्थ रहना है जिसे हम मिल्लिक कहते हैं [देखिये चित्र न० १७]।

मस्तिष्कका आकार प्रायः अण्डेको शक्छका होता है। इसके हो भाग होते हैं—एक ऊपरका और दूसरा नीचेका। ऊपरका भाग नीचेके भागकी अपेक्षा कहीं चड़ा होता है। आगेके चढ़े भागको वृहत् मस्तिष्क कहते हैं और नोचेके छोटे भागको लघु मस्तिष्क कहते हैं [देखिये चि॰ नं॰ २८]।

वृहत् मितिष्मका रङ्ग कुछ सफेद और कुछ मटमैला होता है। यह देखनेमें जोते हुए खेतकी तरह होता है। खोपड़ी तोड़-कर देखनेसे इसमें कहीं उभार दिखाई देगा और कहीं पनाली दिखाई देगी। इसी पनालीका संबन्ध बुद्धिसे है। जो जितना अधिक बुद्धिमान होगा उसके मित्तष्ककी यह पनाली उतनी ही अधिक गहरी होगी [देखिये चित्र नं० १८]।

वृहत् मस्तिष्कको सामने रख लीजिये और उसकी जांच कीजिये। आप देखेंगे कि ललाटके वीचोंवीच नाककी सीधमें एक रेखा वृहत् मस्तिष्कको एक तरफसे चीरती हुई दूसरी तरफ चली गई है। इस रेखाने वृहत् मस्तिष्कको हो भागों-में वांट दिया है। दाहिनो तरफवाले भागको दाहिना गोलार्ध और वार्यी तरफवाले भागको वाया गोलीर्ष कहते हैं। यदि और सूक्ष्म रीतिसे परीक्षा की जाय तो मालूम होगा कि प्रत्येक गोलार्ध तीन भागोंमें विभक्त है—एक सामनेका हिस्सा अर्थात् ललाटके पासका अंश, दूसरा दोनों कनपटयोंके पासका अंश और तीसरा पीछे अर्थात् लघु मस्तिष्कके पासका अंश।

इसके वाद वृहत् मस्तिष्कको चाक्ससे चीरकर उसके भीतर-की परीक्षा कीजिये। आप देखियेगा कि वाहर तथा भीतरकी बनावटमें वड़ा अन्तर है। वाहरके अंशकी रचना तो सेलोंसे हुई है और भीतरके अंशको रचना रेशेदार तन्तुओंसे हुई है। इस तरह वाहरी अंश—जो सेलोंसे बना हुआ है—भीतरी अशके लिये -खोलीका काम करता है। वृहत् मस्तिष्कके नीचे लघु मस्तिष्क रहता है। स्हम परीक्षा करनेसे इसके भी तीन भाग दिखाई देते हैं। एक भाग तो ठीक वृहत् मस्तिष्कके नीचे रहता है। इसकी पनाली वहुत नजदीक होती है और उभार भी इसीकारण पतला होता है। शेप रचना वृहत् मस्तिष्ककी भांति होती है।

जहा लघु मस्तिष्क समाप्त होता है वहीं वे वातस्त्रों को नीचे या अडू प्रत्यद्भमें ले जाने के लिये एक नली आरम्भ होती है जिसे सुपुम्ना कहते हैं। सुपुम्ना वनावट मस्तिष्ककी वनावटसे ठीक उलटी होती है। अर्थात् इसका उपरी भाग सफेद होता है और भीतरी भाग धूसर तथा इसीके अनुसार ऊपरका भाग तन्तु बोंका वना है और भीतरका माग सेलोंसे वना है। सुपुम्नाका निर्माण छेददार हिंदुयों के जोड़से हुआ है जिसका वर्णन इस छोटी पुस्तकमें नहीं किया जा सकता।

खोपडीमेंसे मस्तिष्क अलग निकालकर देखनेसे हमें विदित होता है कि मस्तिष्कका ऊपरी भाग किल्लियोंसे ढका है। इस किल्लोकी तीन तह मस्तिष्कको ढककर रखती हैं। इससे मस्तिष्कको तीन प्रकारके लाम होते हैं। एक तो मस्तिष्ककी रक्षा होती है, दूसरे इन किल्लियोंके द्वारा मस्तिष्कका एक भाग दूसरे भागसे अलग रहता है क्योंकि किल्लीका तीसरा परदा मस्तिष्कके मीतर घुस जाता है और तीसरे मस्तिष्कसे जो वातसूत्र निकलते हैं वे इन्हीं किल्लियोंसे होकर जाते हैं। सुपुग्नाकी रक्षा भी इसी प्रकारकी किल्लियों द्वारा हुई है जो यही काम करती हैं। बातसूत्र या नाड़ीसूत्र मस्तिष्कके सभी भागसे निकलते हैं और अपर नीचे आ जाकर आपसमें इस तरह बंध जाते हैं कि एकसे दूसरेको अलग करना कठिन है। इस तरह लघु मस्तिष्कसे जो नाड़ीसूत्र निकलते हैं वह श्वेत भागसे निकलकर धूसर भागमें होते हुए बृहत् मस्तिष्कके भागोंमें जाकर मिल जाते हैं और नीचेकी ओर सेपुम्नामें भी जाते हैं। इसी तरह बृहत् मस्तिष्कके नाड़ीस्त्र लघु मस्तिष्क तथा सुषुम्नामें आकर मिल जाते हैं।

## नाडीसूत्रकी रचना

हम पीछे कह आये हैं कि यदि आप शरीरसे किसी अङ्गकों काटिये तो अन्य पदार्थों के साथही साथ आपको पतले स्तकें समान तन्तु दिखलाई देंगे। इन्हींको नाडीसूत्र या ज्ञानतन्तु कहते हैं। देखनेमें ये सफेद होते हैं। हाथसे पकड़कर इन्हें दो अंगुलियोंमें द्याइये तो ये बढेही चिमड़े प्रतीत होगे। यदि आप इन्हें खींचकर तोड़ना चाहें तो ये जल्दी टूटेंगे भी नहीं। यदि आप इन्हें चिमटीसे उधेड़ियेगा तो इनमेंसे अनेक पतले पतले रेशे निकलेंगे।

नाडीस्त्रके एक जत्थेमें अनेक ज्ञानतन्तु होते हैं। इन सवका उद्गम खान मस्तिष्क है। मस्तिष्ककी सेटोसे निकट निकटन कर ये जत्था वनाकर वाहर निकटते हैं। इनको इस तरह एकमें रखनेके टिये फिल्लियोंका एक आवरण टिंगा रहता है।

नाड़ीसूत्र दो प्रकारके होते हैं। एक वे जिनका सम्बन्ध केवल चालसे है, अर्थात् जब हम अपने शरीरके किसी अगको हिलाना डोलाना चाहते हैं तो हमारी मानसिक इच्छाका प्रमाव उस नाडीस्त्रपर पड़ता है और वह उस बङ्गको चला देती है, जैसे हमारी पुनलियोंका भजना। यह गति उस नाडीस्त्रसे चलाई जाती है जो मिस्तिष्कसे निकलकर आखोंमें आई है।

दूसरे वे जिनसे हमें किसी तरहका ज्ञान मिलता है, जैसे किसीने हमारे हाथमें सूई चुभो दो तो हमें दर्द मालूम हुआ अथवा किसीने हमारे सामने यिंडया पक्का आम लाकर रख दिया तो उसकी भीनी भीनी खुशवू हमारे नाकोंमें भर गई अथवा कोई सुन्दर वस्तु हमारी आंखोंके सामने आई और हमने उसे देख लिया और वह हमारे चित्तपर चढ गई।

मस्तिष्कसे नाडियोंके वारह जोडे निकलते हैं जो नाक, कान, आख, चेहरा, ललाट, मुंह, जीभ, स्वरयन्त्र, फेफड़ा, दृदय, उदर, अतडी, यकृत, आदि अंगोंकी गतिका संचालन करनी हैं।

इससे यह विदित हुआ कि मिस्तिप्कसे जो नाड़ी सूत्र दिखलाई देता है वह शरीरके ऊपरी भागके कुछ सामनेके अंगोंपर ही अपना अधिकार रखता है। पीछेके अगोंका, वाहुओं का, पसिलयों का तथा नीचेंके अगोंका संचालन दूसरे नाड़ी सूत्रोंसे होता है। ये नाड़ी सूत्र सुपुम्नासे होकर आते हैं। इनकी सख्या ३१ जोड़ा है।

हम ऊपर कह आये हैं कि सुपुम्ना छेद दार हिंड्डयोंके टुक-डोंसे वनी हैं। ये हिंड्डया एक दूसरेपर इस तरह रख दी गई हैं कि आदिसे अन्ततक वे एक नलीके समान हो गई हैं। सुपुम्ना- के नाड़ीस्त्र इसी नलीमें होकर नीचेकी तरफ गये हैं। जिन दुकडोंसे सुपुम्नाकी रचना हुई है उनके अगल वगलमें भी सूराख हैं। इन सूराखोंसे होकर नाड़ीस्त्रके वएडल वाहर निकलते हैं। और अड्ग प्रत्यद्गमें जालकी भाति जाकर फैल जाते हैं।

## नाडीसुलोका काम

इस प्रकरणके आरम्भमे ही हम वतला चुके हैं कि मस्तिष्क शारीरका राजा है और गरीरके सारे अड्ठा इसकी प्रजा हैं। जो आज्ञा वह देता है गरीरके भिन्न भिन्न अड्ठांको उसका पालन करना पड़ता है तथा शरीरके भिन्न भिन्न अड्ठांको जो फाम अपने मनसे करना होता है उसके लिये राजाके पास वे प्रार्थनापन्न भेजते हैं और राजाकी आज्ञा मांगते हैं। राजाकी आज्ञा विना कोई भी अंग हिल डोल नहीं सकता।

आप जानते हैं कि प्रत्येक राजमें राजाकी शाहा प्रजाके पास पहुचने तथा प्रजाकी प्रार्थना राजाके पास ले जानेके लिये दूत या चपरासी होते हैं। नाडीसूत्र यही काम करते हैं। उन्हें शरीरके राजाका दूत या चपरासी समक्ता चाहिये। इस तरह नाडी-सूत्रके दो काम हुए। एक तो मस्तिष्कके पाससे अगोंके पास सन्देश ले जाना और दूसरे अगोंकी प्रार्थना राजा मस्तिष्कके पास ले आना। इस हिसायसे नाडीसूत्रके तार दो प्रकारके होने चाहियें। पर शरीरके सब खानोंमें इस तरहके तार नहीं पाये जाते। कहीं कहीं दोनों प्रकारके तार होते हैं और कहीं कहीं एक शरीरकी रचनाके वयानमें हम यतला आये हैं कि हमारे शरीरमें हो तरहके मासतन्तु या पेशिया होती हैं। एक तो वे जिनकी गित विधि हमारी उच्छाके विना नहीं हो सकती और दूसरी वे जिनकी गित आपसे आप हुआ करती है। हमारा अधिकतर सम्प्रन्य इस प्रसंगमें ऐच्छिक मासतन्तु या पेशियोंसे होगा। अनैच्छिक मासतन्तु या पेशियोंसे हमारा कुछ मतल्य नहीं है क्योंकि हम यह नहीं चतला सकते कि हृदयका राजा उन्हें कब आज्ञा देता है और वे कब चलनी हैं तथा रुकनी हैं। हम यहापर केवल ऐच्छिक मासतन्तु या पेशियोंका वर्णन करेंगे।

जिस नाडीस्त्रका काम राजाकी आज्ञा प्रजा तक पहुचाना है वह मस्तिष्कसे निकलकर शरीरके अग प्रत्यगमें आता है और मासपेशियों तथा श्रन्थियों अर्थात् वन्थनोंके पास समाप्त होता है। यहा इसमेंसे पतले पतले तार या रेशे निकलते हैं और उन सेलोंपर आसन जमा लेते हैं जिनसे ये मांसपेशिया बनी रहती हैं। इस तरह प्रत्येक सेलपर नाडीस्त्रके एक एक तन्तु अवना अधिकार जमा लेते हैं। अब मान लीजिये कि हम अपना हाथ उठाना चाहते हैं। हमारे शरीरका राजा मस्तिन्क नाड़ी-स्के तन्तुओंको आज्ञा देता है कि प्रत्येक सेलको तानो। यह खौरते हैं और सेलें बनने लगती हैं। सेलोंके तनावसे मांस-पेशी तनती है और इस तरह हाथ उठ जाता है।

यह तो हुई आज्ञा लानेवाले तारोंकी वात । इनके अतिरिक्त

एक तरहके और तार होते हैं जो अंगोंकी स्वना मस्तिष्कको पहु-चाते हैं, जैसे हमारी आंखोंका देखना. हमारी नाकोंका स्ंघना, हमारे कानोंका सुनना इत्यादि। जिस समय इन नाड़ीस्त्रोंको कोई काम सोंपा जाता है इनमें विजलीकी तरह गति या कम्पन उत्पन्न होता है। यदि किसी अंगसे मस्तिष्क तक कोई समाचार न पहुचे तो हमें समम्बना चाहिये कि उस अंगके दूत अर्थात् नाड़ी-स्त्र अपना काम नहीं कर सकते। उनकी गति क्षीण होगई और वे खराब होगये हैं।

यह तो हुआ ज्ञानेन्द्रियों का साधारण धर्म अर्थात् राजाकी आज्ञासे यह काम शरीरमें लगातार जारी रहता है। पर इसके अतिरिक्त हम बहुधा देखते हैं कि हमारे शरीरमें आकस्मिक गति हो जाती है जैसे, हम बैठे हुए कुछ विचार रहे हैं और किसीने पीछेसे आगकी एक चिनगारी हमारो पीठंपर रख दी और हम चिहुंक उठे। यह काम इतनी जल्दी हो जाता है कि इसका संवाद मिस्तप्क तक नहीं पहुच सकता और न मस्तिष्कसे इस गतिके लिये आज्ञा मिल सकतो है। तो यह गति किस प्रकार होती है ?

नाड़ीसूत्रके मार्गमें धूसर रंगका कणदार एक पदार्थ होता , है जिसे से मैटर कहते हैं। यह से मैटर नाडीसूत्रके मार्गपर विछा रहता है और इसीपरसे होकर नाड़ीसूत्र आते जाते हैं। आक-स्मिक कियामें इसी से मैटरसे स्फूर्ति पैदा होती है और नाडोसूत्रमें वहीं गति उत्पन्न होजाती है। नाड़ोसूत्र वहींसे आहा छेकर छीट पड़ते हैं तो आकांश्रित गति इस अड़में हो जाती है। इस तरहकी गति हमारे विविध अंगोंमें प्रायः हुआ करती है, जैसे एकाएक पलकोंका वन्द होना आदि। इस तरहकी गतिके लिये हमारा मस्तिष्क जिम्मेदार नहीं है। इस गतिको पारावितत गाति कहते हैं।

इस तरह हमने देखा कि ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियोंपर एकमात्र अधिकार मस्तिष्कका रहता है। इसीकी प्रेरणासे शरीरका सारा कार्य होता है। यदि इसकी गति क्षणमात्रके लिये भी रुक जाय तो आफत मच जाय।

नाडीस्त्रोंक सम्यन्धमें इससे अधिक जाननेकी सम्प्रति आवश्यकता नहीं है। सक्षेपमें हमने शरीरके प्रायः सभी अव-यवोंका वर्णन कर दिया है केवल आख, कान और नाकके सवधमें कुछ नहीं डिखा है।

#### नाक

नाकके सम्बन्धमें विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वासोच्छ्वासके प्रकरणमें हमने नाककी रचनाका सिंहात वर्णन कर दिया है। यहा केवलमात्र इतना ही लिख देना पर्याप्त होगा कि मस्तिष्कसे सीधी नाडियां इसमें प्रवेश करती तथा निकलती हैं। जिस वस्तुकी सुरिम हवा द्वारा इन तारों तक पहुंचती हैं इसे ये मस्तिष्क तक लेजाती हैं। सर्दी अथवा जुलामके होजानेसे यह किया कक जाती है अर्थात् हमें गन्धका पता नहीं लगता। इसका कारण यह है कि सर्दीके कारण नाकके परदे कुछ फूल जाते हैं और हवाका स्पर्श नाड़ी-स्त्रोंसे नहीं होता। े आस

आंखकी रचना बड़ी ही रोचक है, इसलिये संक्षेपमें इसका वर्णन हम यहांपर कर देते हैं। किसी फोटोश्राफरके पास चले जाइये और उससे कहिये कि भाई, जरा अपना फोटो उतारनेवाला कमेरा दिखला दो और यह समका दो कि शोशेके प्लेटपर आदमीका अक्स किस तरह आकर पडता है। यदि आप उसे समम लेंगे तो फिर आंखकी बनावट सममनेमें कोई कठिनाई नहीं रह जायगी। आंखकी बनावट ठोक फोटोके कमेरेके समान है। यदि आप दो ठोस रवरके गेद-एक छोटा और दूसरा वड़ा-लेकर दोनोंको वीचोंवीचसे काट दें और छोटेको बड़े टुकड़ेमें सटाकर सामनेकी तरफ रख दें तो आपको आंखकी वनावरका नमूना मिल जायगा। अगले भागको इम पुतली क्हते हैं, यह निर्मेल और साफ है। इसे आप फोटोब्राफरके कमेरेका लेंस कह सकते हैं। किसी वस्तुका प्रतिविम्ब इसी-परं पडता है और इसांसे होकर भीतर जाता है।

इस गोलाकारपर तीन परदे चढ़े रहते हैं। पहला ऊपरका परदा सफेद होता है, दूसरा परदा नीला होता है और तीसरा परदा कुछ कुछ हरा और नीला होता है। जो वस्तु हम देखते हैं उसका प्रतिविम्य उपरवाले परदेपर पड़ता है, इससे बीचवाले परदेपर और बीचवाले परदेपर बौर वीचवाले परदेपर बौर वीचवाले परदेसे होकर तीसरे परदेपर पड़ता है। यहांसे नाड़ीसूत्रों द्वारा उस वस्तुका ज्ञान हमारे मस्तिष्कर्में पहुचता है। इसाप्रकार हमारे देखनेकी किया समात होती है।

आगेका परदा यदि मलीन हो जाता है तो प्रतिविम्य साफ नहीं पड़ता और हमें चीजें घुंघली दिखाई देती हैं।

आखके गोलोंमें यह गुण है कि आवण्यकतानुसार ये घट वढ़ जाते हैं।

कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको नजदीककी वस्तु साफ दिखाई देती है और दूरको वस्तु साफ नहीं दिवाई देती। इसके विपरीत किनने लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूरकी वस्तु साफ साफ दिलाई देनी है पर नजदीककी चस्तु साफ नहीं टिलाई देती। इसका कारण आखके गोलोंमें विकार होता है। जिसका गोला नार अधिक गोल हो जाता है उन्हें क्य दिखाई देता है, दूर-की वस्तुओंका प्रतिविम्य ठीक तरहसे आकर पड़ता है पर नज-दीकभी वस्तुओंका प्रतिविम्य ठीक नहीं पड्ता। ठीक इसीके प्रतिकुल वार्ते उन लोगोंके साथ होतो हैं जिनको आखका गोला-कार चिपटा होजाता है। किसी किसोकी आखोंमें इस तरहका विकार स्वभावत होजाता है। जिन कारणोंसे आखकी पुन-लियोंपर अधिक जोर पहता है उनसे भी यह विकार उत्पन्न होजाता है, जैसे महीन अक्षरोंका लगातार पढ़ना, घारीक मिलाई करना इत्यादि। इसलिये इस तरहका काम अधिक देर तक'नहीं करना चाहिये।

आंबका वर्णन हमने बहुत संक्षेपमें फिया है। इस छोटोसी बुस्तकमें इससे अधिक नहीं लिखा जा सकता।

#### कान

कानके सम्यन्धमें साधारणतः इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि वाहरसे जो छेट दिखाई देता है वही श्रवणेन्द्रियका कहा करता है। जहां इस छिद्रका अन्त होता है वहीं एक पतली फिल्लीका परदा सटा रहता है, जैसे आपने ढोल या तवलेमें देखा होगा। उसके पास मुंगरेके आकारका बना एक दण्ड या डडा रहता है। जिस समय हवाका फोंका शब्दकी ध्विन लेकर कानके छेट्रोंद्वारा भीतर प्रवेश करता है और मुंगरेके पास पहुंचता है वह मुंगरेसे टकराता है। हवाके वेगसे आवाज होती है और उसी आवाजको, जो हवाकी प्रतिध्विन होती है, लेकर श्रवणका नाड़ीसूत्र मस्तिष्कामें पहुचाता है।

िक्होंके फट जानेसे, मुंगरेके खराव होजानेसे, कानमें अधिक मैल जम जानेसे अथवा नाड़ी स्त्रोंके खराव हो जानेसे हम वहरे होजाते हैं।



# सरल पारिभाषिक शब्द

#### A

पेट आत्मीकरण Abdomen अञ्च-प्रणाली Absorption Alimentary Canal मलद्वार महाश्रमनी Anus धमनी Aoi ta कःवंगा महाघमनी Artery Ascending Aoita एकीकरण ग्राहक कोष्ठ Assumilation Auricle B करोट पोट Base of skull दक्त रक्त-कण Blood " Corpuscle रक्त रस रक्त-वारि " Serum रक्त वाहिनिया "Plasma

" Vessel

Body

Bone Bronchi गात्र थिए

वायुप्रणाली

C

केशिका Capillary उपास्थि Cartilage छिलका Callelose लघु-मस्तिष्क Cerebellun वृहत्-मस्तिष्क Cerebrum रसायनिक Chemical अन्नरस Chyme हंसली Clavicle Clot शका सिकोड Contraction

 $\mathbf{D}$ 

Descending Aorta अधोगामी महाधमनी
Destination इष्ट प्रदेश
Diaphragina वक्ष-उद्र-मध्यस्य
Digestive Canal आहार-पथ
Digestive System पाक-प्रणाली

E

Elastic छचीला
Element म्लतत्व
Energy शक्ति
Epidermis उपचर्म
Eustachian tube क्एडकणीं नाली

### सरल शरीर विद्यान

१५४

Eye-ball
Execretion
Expiration

ग्रह्मि-गोलक मलोत्सर्जन प्रश्वास

चर्वी

F

Fat
Faceas
Fibre
Fibrous tissue
Forearm
Forehead

मल सूत्र सीत्रिक-तन्तु अग्रवाहु, प्रकोष्ठ ललाट, माथा

G

Gastric juice Gland आमाशयिक रस गाठ

 $\mathbf{H}$ 

Han-follicle Han-follicle लोम लोम-कृप हृदय

I.

Immovable joint
Inferior vena cava
Inferior lip
Involuntary
Inner surface

अचल सन्धि अघोगा महाशिरा अघोष्ठ अनैच्छिक अन्तस्तल

| Inspiration Intestine | उच्छ्वास, सांस खींचना<br>अंतडी |
|-----------------------|--------------------------------|
| J                     | ordår                          |
| Joint                 | जोड                            |
| Jelly .               | थका                            |
| K ,                   |                                |
| Kidney                | गुर्दा                         |
| I,                    |                                |
| Larynx                | स्वरयन्त                       |
| Ligament              | वन्धन                          |
| Livei                 | यक्तत                          |
| Lung                  | फेफडा                          |
| Lymph                 | लसीका                          |
| $\mathbf M$           |                                |
| Mallens               | मु'गरा, मुद्गर                 |
| Medulla spinelis      | सुषुम्ना                       |
| Membrane              | <b>मि</b> ल्ली                 |
| ${f Movement}$        | गति, चाल                       |
| Muscle                | मांसपेशी                       |
| . N.                  | •                              |
| Nerve                 | नाड़ी, वात                     |
| Nerve fibre           | नाड़ीसूत्र                     |
| Nervous tissue        | <b>चाततन्तु</b>                |
| Nervous system        | नाड़ी-संस्थान                  |

1 1 O 1

Oesophagus Organ

Chidation

P

Palate Pencardium

Pharynx

Physiology

Pleura

'Portal vein Pulmonary artery

" Vem

R.

Radius Rectum

Reflex action

Reproduction Relaxation

' Rib

1

Saliva S

Salivary gland Sense organ अन्न-प्रणाली

अङ्ग

ओपजीकरण

तालु

हृद्यका आवरण

कएठ

शरीर विज्ञान

फेफडेका आवरण संयुक्त शिरा

फुलफुलिया धमनी

शिरा

र्वाह प्रकोष्ठास्थि

मलाशय

प्रत्यावर्तन उत्पादन

फैलाव

पसली

लार

लारकी गाउँ श्रानेन्द्रिय

ऊर्ध्व महाशिरा

पसीना

गमी

तन्त् टेंदुआ

धड

नाल्याकार

उरु, जांघ

उरस्थल,छाती

## Superior vena cava

 $\mathbf{T}$ 

Semilunai

Skeleton -

Spinal cord

Skull

Spleen

Starch

Sternum

Superior

Sweat

Thigh Tholax

Tissue

Trachea Trunk

Tubular

Ulna

Urme

Temperature

U

Urmary bladder

मूत्र

अन्तः प्रकोष्ठास्थि मुत्राशय

€0,9

### 

### सरल शरीर विज्ञान

| 000000000000000000000000000000000000000 |                   |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------|--|--|
| Uretei                                  | मृत्रप्रणाखी      |  |  |
| Urethra                                 | मूत्रमार्ग        |  |  |
| Urmary system                           | मूत्रवाहक संस्थान |  |  |

#### 

| Vilve            | कपाट         |
|------------------|--------------|
| Ventricle        | क्षेपक कोप्ठ |
| Vertebral column | रीढ़         |
| Vibration        | उत्करपन      |
| Voluntary        | ऐच्छिक       |



## क्किस्वाधीनताके सिद्धान्त**्र**

\*>>>||@{{

लेखक-आयर्लैंडके सत्याग्रही वीर

### टेरेन्स मौविस्वनी।

इसमें लेखकने स्वाधीनताके सच्चे सिद्धान्तोंका वर्णन किया है। स्वाधीनताका मूल क्या है, इड्ललेएडसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे दोनों देशोंको क्या क्या लाभ है, सचा नैतिक वल क्या है, शत्रु कौन है और मित्र कौन है, शक्तिका असली रहस्य क्या है, आचार-ज्योहारमें सिद्धान्त किस प्रकार माने जाते हैं, दूढ़-भक्ति किसे कहते हैं, वीर नारियोंका धर्म क्या है, सम्राज्यवादमें कितनी वुराइया भरी हुई हैं सशस्त्र प्रतिरोध उचित है या अनुचित, कानूनका सच्चा भर्ष क्या है, सशस्त्र प्रतिरोध किस समय करना चाहिये, आदि आदि विपयोंका वर्णन इस प्रन्थमें वडी बोजस्विनी भाषामें किया गया है। हिन्दीके सभी समाचारपत्रोंने इस ग्रन्थकी मुक्तकण्डसे प्रशंसाकी है। पुस्तकके आरम्भमें ग्रन्थकारका सचित्र चरित्र भी दिया गया है। स्वतन्त्रता-प्रेमियोंको अवश्य इसे मगाकर पढ़ना चाहिये • ऐसे अमुल्य प्रन्थका मूल्य भी सर्वसाधारणके सुभीतेके लिये केवल १) रखा गया है।

## ए परि एतर एतर स्थान

६०. २ डिजर्ने विगालके सचे कर्मयोगी अनुद्रीशिश्वनीकुमार दत्त

े हिप्ततने इस् हिर्दिक्में कर्मयोगके कठिन विवयको उटाइन्मों द्वारा वधी हो सरलतासे समभाया है। निन्नाम कमकी महिमा वतलाते हुए आपने सब्बे कर्मयोगोके लक्षणोंकी विशद रूपमें ट्याल्या को है। आपका यह प्रत्य कैसा है इसके सम्बन्धमें हिन्दी साहित्य-सम्मेलनकी मुखपितका लिपतो है —

"श्री अश्विनीकुमार दत्तकी छेखनीका चमत्कार किसी सहदय साहितक्षसे छिपा नहीं है। दत्त महावयने भक्तियोग, प्रेम श्रीर कर्मयोग जैसे महत्वपूर्ण प्रन्थ छिएकर ससार-सतप्त जीवोंको आध्यात्मिक सुगीतछ छाया दान करके भारतवर्षको चिरवाश्रित किया है। इस पुस्तकर्मे आपने आदर्श कर्मभूमि," मोक्षसेतु, कर्मकेन्द्र, निष्काम कर्म, लोकरग्रह, कर्मयोगीके छक्षण प्रभृति गहन विषयोंको दड़ा ही सरस्ता, सरस्ता, मनोरजक्ता और विवेचना द्वारा अकित किया है। पढ़ते पढते विचारो एहं अपूर्व विश्वातिका आनन्द मिस्तता है। किकर्तव्यविमृद्ध भारतीय जनताको यह "कर्मयोग" नामक पुस्तक सजीवनो शक्तिका स्वाम देगी, इसमें सन्देह नहीं। अनुवादक महत्त्वका प्रयास सफल और स्तुत्य है।" फरीप १५० एएडकी पुराकका मृत्य सेवस्त ॥)